

General Editors

Dalsukh Malvania

Ambalai P Shah

No 9

# THE NĀŢŸADARPAŅA OF RĀMACANDRA AND GUŅACANDRA A CRITICAL STUDY

By
Dr. K H. Trivedi, MA PhD Kovid
Head of the Department of Sanskrit and Prakrit
N & A Arts College Vallabh Vidyanagar



L D INSTITUTE OF INDOLOGY
AHMEDABAD
1986

#### A thesis approved for the Degree of Doctor of Philosophy in Sanskrit by the Gujarat University 1961

Printed by Jayant Dalal at Vasant Printing Press Gheekanta Road, Ahmedabad and Published by Dalsukh Malvania Director L D Institute of Indology, Ahmedabad-9

August 1966

First Edition 750 Copies

Price Rupees 80/=

## Copies can be had of

L. D Institute of Indology

| and a second of an analogy        | Ahmedabad-9,              |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Gurjar Grantha Ratna Karyalaya    | Gandhi Road, Ahmedabad-1  |
| Motilal Banarasidas               | Varanasi, Patna, Delhi    |
| Sarasvatı Pustak Bhandar Hamble   |                           |
|                                   | na Ratanpole, Ahmedahad-1 |
| Munshi Ram Manoharalal            | Nai Sarak, Delh:          |
| Mehar Chand Lachhamandas          | Select, Delhi             |
|                                   | Delhi-6                   |
| Chowkhamba Sanskrit Series Office | Varanasi,                 |

# FOREWORD.

We have great pleasure in publishing this Critical Study of the Nâtyadarpapa (of Rāmacandra and Gupacandra) by Dr. K. H. Trivedi. In the middle ages Gujarat has produced some of the important works on various subjects, in Sanskrit as well as in Prakrit, to compete with Malawa. Nātyadarpana is one of them.

The present study gives a detailed outline of all the topics dealt with in the Năṭyadarpaṇa, compares the various views with those found in other works on dramaturgy and determines the place of the Nāṭyadarpaṇa in the field of Sanskrit dramaturgy. Dr. Trivedi has drawn the conclusion from this study that from the point of view of clear, lucid and exhaustive treatment of all the important topics pertaining to Sanskrit dramaturgy the Nāṭyadarpuṇa surpasses most of the earlier works. Dr. Trivedi rightly deserves our congratulations for the present study. I must also thank him for allowing us to include the work in our series.

I hope that both the scholars and the students will find this work useful and interesting.

L. D. Institute of Indology Ahmedabad. 21-5-66

Dalsukh Malvania Director

#### PREFACE.

This is an humble attempt at a critical study of the Nāṭyadarpaṇa of Rāmacandra and Gupacandra, one of the most important works in Sanskrit dealing with the science of dramaturgy. It is a valuable contribution of the Jaina writers to the field of Sanskrit dramaturgy. The present study, with certain modifications and alterations, is baised on my Thesis submitted to the Gujarat University for Pb. D. degree in Sanskrit, and I am most grateful to the University authorities for their kund permission to publish the work.

In the present study I have attempted to give a critical appraisal of all the topics dealt with in the Natyadarpana (which has been done in Part-I of the present work). chusider them in the light of a comparative study with other earlier Sanskvit works on dramaturgy from which it has usually borrowed and thereby evaluate the work and establish its place in and contribution to the field of Sanskvit dramaturey (Part-II).

In Part-I of the present work a chapter has been devoted to each of the four Viveks of the NRIyadarpana The chapters are named fatce their respective hasdugs in the ND. As regards the treatment of topics, in the beginning I have given a detailed outline of what the ND has to say on that particular topic and this is followed by critical remarks on the same. In Part-II a critical estimate of the ND is attempted especially on the basis of its textual study. Here I have brought out the extent of the indebtedness of the ND to its preceding works, the extent of its originality and its influence, if any, on the later works on the same subject.

This critical and comparative study has led me to the conclusion that from the point of view of clear, lucid and exhaustive treatment of all the important topics related to Sanskrit dramaturgy, the ND surpasses most of the earlier works. I hape that this critical study of the ND which is rather less known but deserves to be known better will enable the students of Sanskrit dramaturgy to judge the work in its proper perspective.

My deep and hearty thanks are primarily due to Shri Dalsukhbhai Malvania, a distinguished savant and the Director of Lalbhai Dalpatbhai Institute of Indology, Ahmedabád. But for his kind, appreciation and personal encouragement to me this work could not have seen the light of day.

I take this opportunity to express my deep sense of gratitude towards my revered Professor Dr V. M. Kulkarni, for his valuable guidance and suggestions at a number of places. My thanks are also due to Dr. V. Raghawan for his thoughtful and acholarly suggestions. I am deeply indebted to Muni Shri Punyavijayaji Vaharaj for his keen interest and assistance by providing me with the MSS of some of the unpublished plays of Ramacandra. I am also grateful to Dr. B. J. Sandesara, the Director of the Orental Institute, Baroda, for allowing me to make use of the rare MS of the Sragaraprakāša of Bhojs. I am thankful to all the learned scholars whose works I have consulted and acknowledged in the Bibliography. I must also acknowledge my thanks to my students and friends and particularly to Dr. H. S. Joshi and Prof. I. B. Shukla for their help in preparing the Index.

N. & A. Arts College, Vallabh Vidyanagar, 1-5-1966.

K. H. Trivedi

# ABBREVIATIONS

| Abhi.      | Abhinavabhāratī           | MRC     | Mrcchakațika           |
|------------|---------------------------|---------|------------------------|
| Anargh.    | Anargharāghava            | Nag.    | Nāgānanda.             |
| B.O. R. I. | Bhandarkar Oriental       | NBh.    | Nirbhayabhimavyayoga   |
|            | Research Institute        | ND      | Nātyadarpaņa           |
| BP         | Bhāvaprakāśana            | NLR     | Nāṭakalakṣaṇaratnakośa |
| Devi       | Devicandragupta           | NLV     | Nalavilāsanāţaka       |
| Dhv        | Dhvanyāloka               | NS      | Nātyašāstra            |
| DR         | Daśatūpaka                | RBh     | Raghavābhyudaya        |
| GOS        | Gaekwad's Oriental Series | RG      | Rasagangādhara         |
| H. S. P.   | History of Sanskrit       | RV      | Raghuvilāsa            |
|            | Poetics                   | RS      | Rasārņavasudhākara     |
| J. U. B.   | The Journal of the        | RTN     | Ratnāvalī              |
|            | University of Bombay      | Sāk.    | Abhijāānašākuntala     |
| Kaumudi.   | Kaumudimitrāņanda         | SD      | Sābityadarpana         |
| KD         | Kávyādarśa                | SK      | Sarasvatikanthäbharana |
| KL         | Kāvyālańkara              | SP      | Śrngaraprakaśa         |
| KM         | Kāvyamālā Series          | SR      | Sangitaratnakara       |
| KP         | Kāvyaprakāša              | Satya.  | Satyahariścandra       |
| KPK        | Kāvyaprakāšakhaņdana      | TPV     | Tāpasavatsarāja        |
| KS         | Kāvyānuśāsana             | UDR     | Udāttarāghava          |
| KTR        | Krtyārāvaņa               | UTR     | Uttararāmacarita       |
| Mal.       | Mālavikāgnimitra          | Veni.   | Venisambāra            |
| MM         | Mallikāmakaranda          | Vikram. | Vikramorvastya         |
| MBh.       | Mahābhārata               | YBh.    | Yādavābhyudaya         |
| MDR        | Mudrārāksasa              |         |                        |

#### CONTENTS

# PART-1 (On Text)

| Ch  | on | +   |  |
|-----|----|-----|--|
| va. | ĸν | ter |  |

Pages

I Naţaka-nirņaya

3-80

Introduction—early references to the ND—ND, its nature—a critical study of the Ch. I of the ND: introductory verse—benedictory verse—Subject matter of the ND—the number of Rāpakas—Nāṭaka—the hero—types of the hero—plot—divisions of plot (i) Principal and Subordinate (ii) Sūcya, Prayojya, Üŋya and Üpekşya (iii) Prakāša, Svagata, etc.—essentials of a good plot—Arthopakṣepakas—Arthaprakṛtis—Patikāsthānaka—Avasthās—Sandhyantras.

II Eleven types of Rüpakas — Prakaraņa and others

81-124

Prakaraņa — types of Prakaraņa — Nāṭikā — Prakaraṇikā — Critical Remarks — Vyāyoga — Samavakāra — Bhāṇa — Prahasana — Dima — Utsṛṣṭikāṅka — Thāmṛga — Vīthī — Vīthyaṅgas.

III V7tti, Rasa, Bhāva and Abhinaya

125-175

Vṛtti — Bhāratī — Āmukha — Prarocanā — Sātvatī — Kaišikī Ārabhatī — Rasa — its nature — Number of Rasas — Varieties of Rasa — Contradictory Rasas — Flaws of Rasas — Bhāva — Abhinaya.

IV Miscellaneous topics common to all types of drama

176-206

Nāndi — Dhruvā — Types of characters in a play — Qualities of the hero — low characters in a drama — the Vidūṣaka — the heroine — types of the heroines — qualities of youthful women — dilects — modes of address — nomenclature — Uparūpakas.

PART - II

V Life, Date and Works of Ramacandra and Gunacandra 209-244

Personal history of Rāmacandra — co-pupils of Rāmacandra : Guṇacandra and others — date of Rāmacandra and Guṇa-

| candra - works of Ramacandra - Ramacandra, the                    | Dama.   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--|
| a hundred works — plays of Ramacandra — poems of                  | on of   |  |
| candra — Stotras of Ramacandra — a critical evaluati              | on or   |  |
| Rāmacandra's art.                                                 |         |  |
| VI The Relation of the Malyadarpana to other works on Dram-       | atur gy |  |
| or Poetics                                                        | 245 290 |  |
| (A) The ND's indebtedness to the earlier works on dram-           | aturgy  |  |
| (i) The ND and the Natyasastra                                    |         |  |
| (ii) The ND and the Abhinavabhārati                               |         |  |
| (Hi) The ND and the Dasardpaka                                    |         |  |
| (iv) The ND and the Kavyanuśasana                                 |         |  |
| (v) The ND and the Śrigāraprakāśa                                 |         |  |
| (vi) The ND and the Naţakalakşanaratnakośa                        |         |  |
| (B) Traces of the influence of other works                        |         |  |
| (a) The ND and the Dhvanyaloka                                    |         |  |
| (b) The ND and the Kavysprakasa                                   |         |  |
| (c) The ND and the Kāvyālankāra                                   |         |  |
| (d) The ND and the Kavyadarsa                                     |         |  |
| (C) The influence of the ND on later works                        |         |  |
| VII Critical evaluation of the Natyadarpana as a work on dramatic |         |  |
| science                                                           | 291-306 |  |
|                                                                   | 291-300 |  |
| APPENDICES                                                        |         |  |
| Appendix A Etymological explanations in the Natyadarpana          | 307-310 |  |
| " B Grammatical references in the Natyadarpana                    | 311     |  |
| C Subhāṣitas in the Nāṭyadarpaṇa                                  | 312     |  |
| " D Views of the Natyadarpana on Aucitya                          | 313-814 |  |
| " E Some plays referred to by the Natyadarpana                    | 315-317 |  |
| " F Jaina traits as found in the Natyadarpana                     | 318-319 |  |
| " G The Natyadarpana, some textual emendations                    | 320-322 |  |
| Select Bibliography                                               | 323-328 |  |
| INDEX                                                             |         |  |
| (A) Subject Index                                                 | 329-334 |  |
| (B) Works and Authors                                             | 334-339 |  |
| Errata                                                            | 340     |  |

# THE NĀŢYADARPAŅA

OF

# RĀMACANDRA AND GUŅACANDRA

A CRITICAL STUDY

PART-I (TEXT)

# CHAPTER 1

# NATAKA-NIRNAYA

General Introduction to the Natyadarpana

The Natyadarpapa of Ramacandra and Gupacandra, as we know, is an important contribution of the two Jain authors to the field of Sanskrid dramaturgy. The authors of the work have carefully studied and made use of all available earlier literature on the subject. At the same time they do not believe in following blindly. It will be seen, as will be pointed out later on, that they often differ from the earlier authorities and boldly propound their own views. The work, therefore, deserves to be studied critically.

Before we proceed to the chapter-wise study of the text of the Natyadarpana (ND) it will not be out of place to give here a general introduction to the ND.

The early references to the ND:

Aufrecht's catalogue refers to the work as Nätyadarpana. Peterson's report for the year 1892 95, on the other hand, mentions the work as Nätakadarpana.

There seem to have been more works than one with the same title as the quotations by the earlier commentators from the Natyadarpana are not found in the present work. Ranganatha, for sistance, in his commentary on the Vikramorvasiya quotes the authority of the Natyadarpana with reference to the type of Nandi in the Vikramorvasiya but the quotation is not found in the ND. Similarly Bharatamalika in his commentary on the Bhaṭṭikāvya quotes the ND to describe Kāhala, a musical instrument, whereupon it can be inferred that there was a work with the title ND which treated of music also. Of course, the present work strictly confines itself to dramaturgy only.

Joint Authorship of the ND:

Joint authorship is not a very common phenomenon in the vast range of Sanskrit literature. There have been cases, where an incomplete work is completed by the later persons but it is not so usual in ancient literature to come across two scholars jointly writing a work in spite of the fact that writing must have been a co-operative endeavour

Prof. S. K. De refers to the above quotations from the ND and ascribes them to the ND of Rämacandra and Gupacandra (H.S.P. Vol. I, pp. 308-9) but obviously he is mistaken.

especially in the old days when the writing material was so scatce. The present ND is an outcome of such a joint effort.

It is difficult to comprehend what exact role Gunacandra performed in writing this work. Still it appears that Rāmacandra had an upper hand in writing the ND and he must have sought the help of Gunacandra in collecting details about the various topics by carefully going through all the important critical literature that was available to them.

That Rāmacandra was proficient in the technique of Sanskrit drama is quite evident from the number of dramas that he has written; and so it is likely that Rāmacandra dominated in writing the work as it is also borne out by the fact that we find certain ideas or phrases in the ND to be very similar to those in some of the plays of Rāmacandra and that the authors of the ND refer to the plays of Rāmacandra as Xvopajāa.

#### NĀTYADARPANA: ITS NATURE

The work Natyadarpana, as the name suggests, treats of the science of drama. The title literally means "a mirror to the science of drama". The title is quite appropriate. Just as a mirror gives a faithful and clear reflection of a particular object at hand, this work too reflects or sheds a flood of light on the science of drama. In a lucid and perspicuous style, the authors give a clear picture of the chief principles of dramaturgy, explaining the critical points and problems that naturally confound a novice.

The work consists of two parts : (i) Kārikās and (ii) Vṛtti (in prose.)

(i) Kārikās are in the form of Sūtras in Anuştubh metre which give an outline of all the topics to be treated in the work and define the important principles in a nut-shell. There are 207 Kārikās in all.

The Karikas are divided into four chapters. Each chapter is called 'Viveka'. The first is called Najakanirpaya, treating in full details the nature and form of Najaka, one of the most important forms of drama

परोषनीतशब्दार्थाः स्वनाम्ना कतकीर्तयः ।

|     | निवदारोऽधुना तेन॥ ND, p. 215; MM I,                                           | 7 |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| (b) | रसप्राणो हि नाव्यविधिः । वर्णार्यवन्धवेदस्वीवासितान्तः-                       |   |  |  |
|     | करणा ये रसमपजहति विद्वांस एव ते, न कवयः । NLV, p. 77.                         |   |  |  |
|     | रसाः पुनः त्राणाः l ND, p. 170.                                               |   |  |  |
| and | नानार्वशब्दलौत्येन पराश्चो ये रसामृतात् ।                                     |   |  |  |
|     | विद्वासस्ते कवीन्द्राणामईन्ति न पुनः कथाम् ॥ ND, p 22, verse 6.               |   |  |  |
| (c) | न तथा बुत्तवैचित्री (ना.दऽर्वशब्दीरप्रेक्षाः) श्वाप्या नाट्ये (ना दकाव्ये) यथ | ī |  |  |
|     | रसः । विपाककसमप्याजमुद्देक्यति नीरसम् ॥ NLV, p. 77, ND, p. 171                |   |  |  |

or Řůpakas. Ít also enumerates and defines Nāṭaka, plot (vastu), five Avasthās (Ārambba, Yatna, Prāptyāšā, Niyatāpti and Phalāgama), five Arthaprakṛtis (Bija, Bindu etc.), five Sandhis (Mukha, Pratimukha, Garbha, Avamarşa and Nirvahaṇa), five Arthopakṣepakas and \$4 Sandhyaṅgas and with their treatment the chapter ends.

The Second chapter discusses the form and nature of the remaining eleven types of dramas beginning with Prakarana. The remaining types of dramas are Nāţikā, Prakarani, Vyāyoga, Samavakāra, Bhāṇa Prahasana, Dima, Utsrştikāṅka, Īhāmrga and Vithi. The chapter is consequently named as Prakaraṇādyekādsarīpanırpaya i.e., the discussion and establishment of the eleven forms of drama viz. Prakaraṇa and others.

The third chapter is named Vrtti-Rasa-Bhāvābhinaya-Vicāra ie, consideration of styles, sentiments, states and gesticulation. First, the authors describe four vrttis-Bhāratī. Sāttvatī, Kasiski and Ārabhaṭī. Then they define and explain Rasa and Anubhāvas. They also explain how contradictory sentiments can be accommodated and point out the defects in Rasas. Then they explain the dominant states and the resultant states.

The fourth chapter is named Sarva-rūpakasādhāraṇalakṣaṇanirṇaya. It is a sort of miscellany. It deals with general topics whose knowleds is useful while writing any type of play. It treats of such topics as are common to all the twelve forms of drama. It treats of Nāndl and Dhruvā first. Then follows the discussion of characters-males as well as females-and there are three grades of the characters, viz., upper, middle and lower. The authors of the ND then enumerate the qualities of the hero. Then they give different types of heroines on the basis of their age, particular state of mind, etc. Then follows the enumeration of the qualities of a heroine. Then rules regarding the use of language (dialects) and modes of address for different characters are set forth.

Vrtti or commentary (gloss) on these Kārikās forms the most important part of the work In Kārikss we find the principles treated in a very bref manner, which are fully explained and illustrated in a very lucid manner in the Vitti. The greatness of the work lies not in the Kārikās which are mere reproductions of the earlier theorists like Bharata who have already defined and explained the above topics, but in the lucid and sufficiently exhaustive commentary. Here while explaining a point they also mention the views of other theorists in an impartial manner. They sometimes criticise them if they find them to be defective,

Out of all the four Vivekas, the commentary on the first is the largest and constitutes almost half of the whole text. More than half of this chapter is occupied by the Sandhyangas.

The authors supply the commentary with profuse illustrations. The illustrations are meant to bring the abstract point bome to the reader. They are borrowed from different authors, sometimes picked up from the earlier works on rhetorics, like Abhinavabhāratī, Dasarūpaka etc.

At many places the authors give illustrations from Rāmacandra's own literary works, especially plays. Rāmacandra, over and above being a writer on dramaturgy, is a good poet and a competent dramatist. It is but natural that he cites illustrations from his own works which would go to make his works well known also and give the work an air of originality.<sup>1</sup>

#### A CRITICAL STUDY OF CHAPTER I OF THE ND:

The chapter I is named Nāṭakanirṇaya as it chiefly concerns itself with the complete discussion of Nāṭaka, the first and the foremost of the twelve Rūpakas.

# Introductory verses:

The chapter begins with introductory verses. The first verse is a sort of benedictory verse and is the same as the first one in Kräikäa and the authors later on point out that the repetition of the verse in the Vrtti is to denote that the authors of the Kärikäa and the Vrtti are the same. The verse praises the speech of the Jinas, which accomplishes the fourfold end of human life and which controls the law permeating the universe in twelve Angas.

Verse 2 proclaims the object of the work viz., to expound the characteristics of a drama, after having studied so many plays written by great poets.

Verse 3 points out the superiority of the drama to the other forms of literature such as Kathā, Ākhāyajīkā etc. The path of Kathā is easy to tread being soft and smooth on account of figures of speech, while the path of drama is difficult to tread being full of manifold billows in the form of sentiments. The authors here seem to point out that the essence of drama is sentiments whose depiction requires a great skill on the part of the poet, while Kathās and such other forms of Sravya Kayya are concerned with mere narration which is to be decorated by literary excellences such as figures of speech which are comparatively easy to write.

In this respect Rāmacandra may be well compared with Jagannātha who also illustrates from his own works, being himself a great poet as well as a critic (of course, the ND illustrates from other works also while Jagannātha does not)
 cf. ND, p. 25, lines [4-15.

Verse 4 describes the qualities esential for a person who wants either to enact or compose dramas. A dramatist must be well-versed in songs, music and dancing - three of the most important elements of drama. He must also have studied the ways of the world. The persons who are devoid of these qualities can never produce great works.

(Veres 5) - He is a true poet who by his piece makes even mortal beings enjoyers of nectar,

Verses 6 and 7 bring out the importance of Rasa in Kāvya. However learned a man may be he cannot be a great poet unless he is successful in creating Rasa. "Those learned ones who are indifferent to nectar-like Rasa out of greed for striking words and meanings never deserve the title of great poets." Though possessed of figures like Pun and others, if not possessed of the Rasas that are charming, the language does not please our mind just as a lady ugly in form even though adorned with ornaments cannot please or attract the mind.

The next verse is in praise of Aucitya or propriety. "A person desirous of being a poet but having no knowledge of propriety becomes a laughing stock of the wise irrespective of his being a penniless pauper or a wealthy monarch."

Then the authors praise the poetic talents in the subsequent four verses. Poetic talent is the soul of all lores and learning like charmingness in ladies. Even the knowers of all the three lores always aspire for it. I wo things are always odious to an appreciative person—undeveloped breasts in the case of a lovely damsel and absence of poetry in the case of a learned man. Absence of poetic talent is a great blot for the learned. But to be a poet by plagiarising the works of others is the climax of intamy.

Finally the authors state that those who are devoid of poetic talents and still try to please the world are trying to climb a mountain having shut the two eves.<sup>8</sup>

- Even the great poet Kälidäsa in his Mälavikägnimitra recognizes the importance of this musical element in a drama and points out that this drama is divided into two-Läsya and Taŋdava-by Lord Sahkara. cf. Mäl. I, 4.
- "Drama is imitation of life." Literature in general mirrors life. So it is absolutely essential that the poet should know the ways of the world.
- 3. ND, I. p. 23 verse 6.
- 4. The three lores according to the Jainas are grammar, logic and literature.
- 5. ND, p. 23, 9.
- 6. ND, p. 24, verse 10.
- 7. ND. p. 24, verse 11.
- 8. ND. p. 24, verse 12.

#### Critical Observation :

These introductory verses are rather significant in the sense that they reveal our authors' attitude towards the essence of Poetry. The first verse which is in praise of the Jain! Våk and is taken from the Karikā shows their devotion to Jainism. This verse is explained at great length by the authors themselves.

The next verse points out that the authors have studied many dramas of the great poets and have themselves written some. It is on basis of a perusal of these great works of the great poets that the authors describe Nâţya. Here debt to great writers of the past is acknowledged. That the authors have gone through a number of works-almost all the prominent works of the day-is also evident from the numerous references to and quotations from the various sources. The authors seem to be well conversent with these.

Over and above this Rāmacandra has contributed some good plays of his own to Sanskrit literature, from which he quotes at a number of places. But we do not come across any play of Gunacandra, Even in the ND all the quotations under 'Svopajha' are the compositions of Rāmacandra only and it is quite likely that Gunacandra who was rather of sobre nature did not write any independent play at all. The verb in dual appears only to point out the joint authorship.

It is evident on a comparative study of the ND and earlier works on dramaturgy that the authors of the ND have carefully gone through earlier literature on the subject, especially the NS of Bharata This is quite essential also, particularly while writing a book of scientific nature. They, therefore, aptly remark in the Yrtti that they have fully scrutinized the work of the early sage i.e. Bharata. The DR, also, in utmost modesty states -Who can give new definitions of the types of plays? I merely state briefly or summarize what has been already said.

Verse 3 points to the difference between Drama (Nāṭya) and Kathā etc. Here the superiority of Nāṭya is shown to other forms of literature. Nāṭya is chiefly concerned with the development of Rasa while Kathās etc. are concerned with poetic narration made striking by various figures of word and sense. The authors are not unjustified in holding this view. If we look at the celebrated Kathās and Ākhyāyikās, like Kādambarī, Harşacarita, Daśakumāracarita, etc., we shall at once find that the authors have been far carried away in showing off their pedantry in the

<sup>1.</sup> ND, pp. 24-25.

<sup>2.</sup> Cf. DR 1, 4 cd.

form of poetic fancies and figures so much so that the natural flow of the story is considerably hampered and lost sight of. The poet goes on describing a particular thing, sitting on the wings of fancy and imagination, in great detail leaving the plot to take care of itself.

This type of description has little scope in a drama. In drama the plot should not overshadow the sentiment, Of course, there are many other points in which the two differ. The very treatment or handling of the plot, the style, the language, etc, of a drama are totally different from those of other types of literature. Here the characters are delineated through their speeches and actions and the play-wright aims at developing a particular Rasa by means of these characters especially the hero and the heroine, situations, speeches, gestures etc.\(^1\) Thus the essential difference between drama and other forms of literature is that in drama it is the sentiment that predominates while in the latter the poetic descriptions.

In verse 4 the authors point out the essential requirements of a person who wants to write a drama or stage it. First he must be well-versed in the science of singing, music and dancing. All these three known as Samgita\* form a very essential feature of a drama. A playwright should know this well as music is a means of ecstatic delight which is the chief purpose of a drama.\*

Drama is called "the imitation of life." So a poet depicts life in a drama and that is why it touches our heart. The poet takes instances, situations and characters from life. So it is very necessary that he should be conversant with the ways of the world.

Even the actor should have this knowledge. If he does not know singing, music, etc., he cannot act. His gesticulation or acting too will be imperfect if he has not observed the actual ways of the world. He cannot faithfully reproduce what the poet wants to convey.

Verses 6 and 7 are in praise of Rasa. According to the Sanskrit rhetoricians, Rasa is the most important element in literature. Kayya or any literary piece has to develop Rasa, fulfilment of which is its ultimate aim.

Vibhāvānubhāvavyabhicārisamyogād rasanispattih NS VI.

<sup>2.</sup> Gitam nṛtyam ca vādyam ca trayam samgitam ucyate.

<sup>3.</sup> Cf. KP I, 2 "Sadyah paranirvrtaye."

<sup>4.</sup> That a poet should study or observe the ways of the world is stated in almost all works on rhetorics:

cf. N5 (KM), I, 116; KL V, 4; KD,I, 103; KP, I, 3 pp. 11-13.

Here in verse 6 there is a warning for the learned poets who are so much after the figures of word and sense. This has been the weak point of many Sanskrit writers, excepting a few like Bhāsa and Kālidāsa. Later writers of post-Kālidāsan age, lacking in high poetic qualities, have neglected this lucidity, simplicity and natural flow of style and sacrificed Rasa, being chiefly interested in high poetic fancies, verbal jugglaries, 'figures of words and sense', thus rendering the style most artificial and the narration as well as description far from being realistic.

Rasa is ethereal. The enjoyment of this Rasa gives such aesthetic pleasure that it is compared to the joy which the great sages feel at the time of meditation upon supreme reality viz. Brahman (Brahmānandasahodara),

The ND strictly warns such poets as are interested merely in the strikingness of word and sense that they never deserve to be called great poets. The ND boldly and emphatically asserts that dry pedants concentrating on jugglery of words and sense can never be great poets.

If these sentiments (Rasas) are unagreeable/harsh, being full of figures like pun etc., they do not please the mind like ugly ladies. In order that a lady may please the mind she should be beautiful; her complexion should be charming. External ornaments may decorate her when properly put on, but they are not all in all. Their position is subsidiary. They can decorate only when the body is charming and a charming personality will attract even without these external means. This actually is the place of figures in poetry,

In this connection viz. the place of figures in a drama, the ND brings out the principle of propriety. Those, whoever they may be, from a prince to a pauper, who do not have the sense of propriety will be ridiculed by the learned. Here the ND refers to a very important principle of Kavya. Starting from Bharata all have recognised this principle of propriety. Bharata, the earliest exponent of Sanskrit drama, defines drama as an imitation of the ways of the world, or representation of action of men of different natures such as Dhirodatta and others. Thus when drama is a reflection of life, it should represent it in true and appropriate colours. Ornaments or decoration, increase the charm only when put at the right places, Improper placing like putting a necklace

Cf. Sak. - Kım ıva hı madhuranam mandanam nakrtinam (I. 191.

<sup>2</sup> Cf. ND p. 23 v. 8.

Trailokyānukṛtih - NS I, 107.

<sup>4,</sup> NS J, 112, 118-9.

at the foot and anklet round the neck will tend to produce laughter.1 What is true of gold ornaments is equally true of literary ornaments i.e. figures of speech which too should occur at the right time and right place. Moreover, mere ornaments cannot decorate an ugly lady. Physical beauty too is essential. Even in poetry, therefore, Rasa which pervades the whole of the composition like the beauty in a woman, pervading the whole of her person2, lends true charm.

The idea of propriety (Aucitya) seems to have developed gradually. and seems to have very early origin. The origin and development of Aucitya is brilliantly set forth by Dr. Raghavan in the chapter on "The History of Aucitya in Sanskrit poetics." in his 'Concepts of Alankāra Šāstra '.

The next group of verses beginning from 9 to 12 is in praise of 'Kavitva' or poetic talents. To cultivate poetic talents is the chief purpose of learning and lores. Kavitva is the soul o' all learning, just as beauty is for damsels. That is why even the knowers of the three lores consciously try to achieve it.8

The authors in these two verses point out the 'necessity of poetic talents for a learned man. Kavitva is to man what beauty or physical charm is to woman. Thus poetic talents seem to the ND to be the culmination of all learning. Here the ND seems to echo the view of Bhamaha who remarks, "What use is the proficiency in speech without good poetry?"4 It appears that there were persons who believed that writing poetry was the ultimate aim of all learning. Ramacandra is one of those. But in fact, a learned man may not necessarily be a good poet. Poets, they say, are born and not made. For composing poetry one requires poetic talents or Pratibha, to use the technical word, without which no poetry can ever be written and even if written will be highly ludicrous.8

This Kavitva is primarily an innate quality-a mental impression. It is a part and parcel of one's inborn nature. It cannot be created as the charming grace in youthful damsels. Beauty in women is natural and does not depend upon any polish, or outward embellishments. Ornaments and polish may add to the beauty but cannot produce it. A lady

Cf. NS XXIII. 69. Dhvanyāloka I. 4.

<sup>3.</sup> Cf. ND verse No. 9 page 23.

<sup>4.</sup> Vide KL, I. 4.

<sup>5.</sup> KP I. 3 Commentary.

KP - Samskāravišeşah (p. 11).

who is physically ugly will not attract man though she may be loaded with ornaments. Kavitva is also an inborn natural gift of god. Learning and education may go to develop that quality but cannot create it. A learned literary man can be a good critic but not necessarily a good poet. The root of poetic composition is that extraordinary Pratibha which is so natural to great poets.<sup>1</sup>

There has been a variety of opinions regarding what actually is the cause of poetic composition - Pratibha or Vyutpatti (knowledge). Anandavardhana attributes greater importance to Pratibha. He says, 'The fault of a poet arising out of lack of knowledge is not noticed being concealed by Pratibha, while the fault arising out of lack of the poetic talents is revealed instantaneously.' Some believe in knowledge and our authors indirectly seem to share this view as they belive that every learned man must be a good piet. How far the ND is justified here is left to the discretion of the learned critics. But probably the authors mean to advise the learned people to write poetry, as the ND thinks that lack of poetic talents is a blot on a well-read person. One must start writing as there are no means of recognising whether or not a person has the talents. In this connection the view of Dandin deserves to be noted. Even though he believes in a synthesis of natural genius, learning and practice, he states - "Even if a person may not be having that firm association of ideas or surprising genius due to merit, vet constant practice and learning will surely produce some good results." (Lit. Goddess Sarasvati constantly worshipped will show fayour unto him).8 Our authors have this practical view in mind when they insist on poetic composition for a learned man. The reason too is obvious, Poetic composition is the real means of acquiring public love and permanent fame. They announce, "Those who are devoid of poetic talents and still try to gratify the world climb the mountain having closed their eyes"4, meaning thereby that to gratify people without poetic ability is as difficult as climbing a mountain with closed eyes

Here the ND gives a warning note against plagiarism. This craze for winning popularity and fame is likely to lead a man of inferior calibre to write even by plagiarising from the works of other learned poets like Kālidāsa, Bāņa and others. But to be a poet one must possess the power of original thinking. Not to write is bad but to write having plagiarised from other poems is the "Climax of

Cf. Dhvanyāloka I, 6

<sup>2</sup> Cf. Dhvanyāloka, p 169.

<sup>3.</sup> Kāvyādarśa I, 104.

<sup>4.</sup> ND p. 24 verse 12.

infamy". The authors of the ND seem to echo here Bhāmaha who states, "Not being a poet does not conduce to sin, sickness or punishment; but being a bad poet (Kukavi) is directly tantamount to death "2. Plagiarism seems to have been a social disease from time to time and so we find many a critic condemning it. This problem has been exhaustively treated by Rājasekhara in his Kāvyamimāmsā.

## Benedictory Verse

The work opens with a benedictory verse\*, in accordance with the general tradition, in praise of the favourite deity of the poet so that the detty may confer blessings on the writer as well as the reader and dispel evils and obstacles on the path of completion of the work,

The deity propitiated here is the 'speech of the Jinas'. The authors call it to be the fit and favourite deity. The propitiation of speech in the beginning of such a work is quite common. We find speech praised in many works on rhetorics. Speech being the deity presiding over all literature, is the fittest goddess for a work on poetics. The praise of 'speech' indirectly implies the praise of the whole work-the language and its meaning.

But the authors here propitiate not merely Vak or speech but Jaint vak i.e. speech of the jinas or Tirthankaras. "We perpetually propitiate the speech of the Jinas, which results in the attainment of the four-fold object of human life and which holds the universe in the righteous path having permeated it by twelve forms." 1

The Jaini Vak can be taken as the speech of the Jimas i.e. self-controlled or unbiased persons Verily indeed it is an unbiased mind that can create and give universal definitions. So the authors indirectly praise the speech of the great sages like Bharata.

The aim of literature is, as our authors have pointed out, the attainment of fourfold objects of human life viz, Dharma, Artha, Kama and Mokşa. The dramatists obviously have the above four in mind. For instance, the hero is depicted to be struggling for material prosperity (Artha) or fulfilment of love (Kama) or at times for moral or spiritual

ND p. 24, verse 11 cd.

<sup>2.</sup> Kāvyālankāra I, 12.

<sup>3,</sup> ND I, 1, p. 24.

<sup>4.</sup> Cf, KD, KP, KS, and others.

<sup>4.</sup> ND f. t.

Cf. Cataravargaphalāth - ND I, !. Here the ND seems to have followed Bhāmaha (Cf. Dharmārthakāmamokṣeṇa KL I, 2) and disagress with Dhanika who quotes the view of Bhāmāha, criticizes it and establishes Rasa alone as the fruit of literature. (Cf. DR: : Avgolac on I. 6.)

gain (Dharma). Even when direct spiritual object is not seen the poets indirectly suggest it by delineating the victory of virtuous characters such as Râma and the disaster of vicious characters such as Râvaṇa, which ultimately suggests that one should behave like Râwa and not like Râvaṇa, (It will be clear on perusal of dramatic literature that the method of preaching of the poet is quite different from the method of religious preachers. The writer does not give sermons like a priest but creates characters and situations from our daily life and thus indirectly suggests the ultimate purpose.)

Mokşa i.e. spiritual freedom or beatitude can also be included in the purpose as it is the final aim of Dharma and even of human life. According to Hindu ideology summum bonum of human life is salvation or Mokşa-freedom from the cycle of birth and death. The practice of Dharma ultimately conduces to Mokşa. So Mokşa can be called the purpose of a play¹, even though it is difficult to find dramas which directly sum at Mokşa.

The ND emphasises that the dramas must aim at the attainment of the above fourfold object of human life.

## Critical Observations :

In praising the 'Jain' Vak' in the verse of benediction the authors have strictly followed their religious preceptor Hemacandra who too in the beginning of his KS invokes the 'Jain' Vak's'. Though Hemacandra takes the word in a purely religious sense the ND goes a step further and interprets it doubly as the speech of the self-controlled sages such as Bharata and others.

The verse establishes the total number of Rūpakas as twelve. In requiring the number twelve the authors of the ND have followed their preceptor Hemacandra. But here they have attributed religious significance to the number twelve by associating it with the total number of their principal Ägama scriptures (Angas). The idea of attributing religious significance to the number must have been suggested to our

<sup>1.</sup> Cf, ND p. 25 Lines 1-2.

<sup>2.</sup> ND. p. 25, line 3.

<sup>3.</sup> It should be pointed out here that ND's attitude is purely religious. While propounding fourfold object of human life as the purpose of drams Ramacandra has ignored here the most important aspect of it var., the asthetic aspect. The purpose of literature is the instantaneous highest biles or seathette delight. Sadyahparairviti in the words of Mammata. Dharma or preaching may be there but should be induced, asbordinate to joy. In fact, good poetry without moral is supernor to had poetry with moral.

authors by Dhanañjaya who associates the number ten of the Rūpakas with the ten incarnations of Lord Visnu (DR. I. 2).

The drama culminates in the attainment of some fruit such as Dharma, Artha, Kāma or Mokşa. Usually the drama culminates in fulfilment of love (Kāma).

The authors of the ND seem to believe that literature should convey some moral. Thus they stand not for 'Art for Art's sake' but for 'Art for morality'. True art can never be immoral. It is a dubious problem as to what the place of morality is in literature. It is true that the work of a poet is different from that of a preacher. Even if a poet preaches, he does it indirectly through suggestion. The advice given is like that of a loving wife who makes her busband do what she likes in such a way that the latter is all the while feeling that it is his will that dominates. Authors of the ND seem to differ slightly from rhetoricians like Mammata and others who consider aesthetic delight as the principal aum of literature and uphold that "Preach it may, please it must."

## Subject-matter of the ND

Now the ND proclaims the subject intended to be defined and discussed. The subject under discussion is the particular form of Poetry which can be represented on the stage, i.e. drama or dramatic composition, in accompaniment with its different aspects such as sentiment, state, hero, beroine etc.

The authors reserve their right as to what they should define and what they should not. The field of discussion being too vast the authors will discuss only those things in which they believe and accordingly they do not define Satjaka etc., which are defined by Kohala.

Again the things to be defined here are already well known being defined by ancient sages (like Bharata) and accepted by the successors, The opponent may ask then as to what is the purpose of writing whatever i. Kohala has been mentioned by the NS as one of the hundred sons of Bharata (NS (KM) I, 26) Even in the concluding chapter Bharata brings out that the rest will be discussed by Kohala. C. NS (KM)XXVII, [8.

Kohala has been associated with dramaturgy, especially with music and dance Kallinātha in his commentary on Sangitaratolkara gives very long quatations from Kohala. He is recognised to be the author of 'Tāliddyāya.' Mārkaņdeys in his Prakrit Grammar refers to him along with Sākalya, Bharata and others. Thus his name is associated with Prakrit also and so he is sand to have defined Saṭṭaka (which is totally in Prakrit) also. There is a mention of a work called Dattila-kohaliya which is suppossed to include the lectures delivered by Kohala to Daṭṭila. Abhinava refers to him as an actor. has been already written. The authors retort that though the matter is old, their method is not so. They do not propose to repeat or echo yerbatim whateyer is already written. Their intention is to put the same thing in a new form with various modifications such as elucidating what is difficult and curtailing what is unimportant.

#### Personal Observations;

The authors of the ND are very clear in the assertion of their motive. They know their limitations. The subject of dramaturgy has been so thoroughly treated in all possible aspects by Bharata and others that there can be little scope for a new writer to contribute anything which can be called purely original Nor does the ND claim it. The work of the ND is therefore to put the old thing in a new light. The NS is so voluminous and consists of many things which are not necessary for a dramatist to know. It treats of such topics such as theatre-building which are not important for a young dramatist. At the same time it is also quite likely that some points might have been treated very briefly by the earlier writers. Take for instance the DR whose treatment at times is so brief that it becomes almost unintelligible. The work of the ND is to examine these works and present a lucid study, elucidating some points or curtailing them as necessity demands.

## The Number of Rupakas:

The ND enumerates the types of Rūpakas to be defined. They are twelve in number: (1) Nāṭaka, (2) Prakaraṇa, (3) Nāṭukā, (4) Prakaraṇikā, (5) Vyāyoga, 6) Samavakāra, (7) Bhāṇa, (8) Prahasana, (9) Dima, (10) Anka or Utṣṛṣṭikānka, (11) Ināmṛga and (12) Vithf.

Out of these twelve, Nāṭaka and Prakaraṇa are principal, as they delineate the life of a great man, which is so illuminating, and wherein all the four ends of human life are found fulfilled. First four of the above twelve Rūṇakas are possessed of all the five Samdhis and are fit for introducing Viṣkambhaka and Pravešaka. The characters are high and elevated. They can have all the four Vrttis some one as principal and others as subordinate. The remaining eight (nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) have one or more of the three Vrttis excluding Kaiškit. Bhārai, Sāttvatī and Ārabhatī). In Vyayoga, Samavakāra, Ihāmrga and Dima there is no one specified Vrtti as principal while Bhāṇa, Prahasana, Ańka and Vīthī have a specific Vṛtti as principal. In the former case, any can be made principal according to the sweet will of the author and the rest subordinate if at all they are to be used. In the latter case one is

<sup>1.</sup> ND p. 26.

<sup>2.</sup> Cf. NS XVIII, 9 ab. Here ND has strictly followed NS,

principal; the others, if at all to be employed, are to be given a subordinate position. Kaiśikī is totally prohibited here.

In Samavakāra, amorous sentiment is present but not the Kaišiki.<sup>2</sup>
The ND explains that Śṛṅgāra as a sentiment does not imply simply
passion. It requires the high development of amour (Vilāsa)<sup>2</sup>. This cannot
be depicted in characters of furious temperament which is the case in
Samavakāra. Thus there can be no Kaišiki in Samavakāra.

The ND here differs from the general view. It has made bold to introduce two new forms of drama into the celebrated group of ten recognised by almost all Sanskrit writers on dramaturgy. Bharata, the highest and the oldest extant authority on dramaturgy speaks of ten types of Rūpaka, although he mentions Naţikā and defines it. The DR also speaks of ten Rūpakas which form the subject matter of the work.

The idea of twelve forms seems to be suggested to the authors of the ND by Hemacandra, their preceptor, who in his KS refers to the number as twelve by adding Nāţikā and Saṭṭaka to the list of ten. 4 The ND substitutes Saṭṭaka by Prakaraṇikā. 5 The idea of associating the number of Rūpakas with twelve Aṅga texts of the Jain canonical tlerature might have been suggested to the authors of the ND, as already pointed out, by the DR where the number 'ten' is associated with the ten incarnations of Viṣnu. Still however, it would not be correct to say that the Jainas were the first to recognise the total number of Rūpakas as twelve. Originally Bharata seems to have suggested this by adding "Nāṭisanijāā-śrite Kāvye." 5 Dhanika also refers to Nāṭikā and Prakaraṇikā in the commentary. 5 The SP clearly accepts the number of the Rūpakas as twelve adding Nāṭikā and Saṭṭaka to the list of the DR. Someśwara recognizes totally 13 types of Rūpakas [eleven of Bharata (i.e. ten. +

DR differs here. It points out that the Vṛtti in Vithi is Kaiski, while in Samavakkra Kaiski is there but in a subordinate manner. The ND has strictly followed the NS here.

Cf. Abhi. II, p. 411, lines 2-3 where he points out that Kaiśiki is not there in Samavakāra.

This view of ND is also corroborated by the etymological meaning of Śringāra which
is explained as Śrigām kāmasya parām kāṣṭhām rechati (gacchati) ati śringārah,
which denotes high development of love. The SD interprets the word Śringa as
"spring of love or saxual desire" (III, 185).

<sup>4.</sup> Vide KS Vol. I, p. 432.

The authors of the ND mention Sattaka as the first variety of the other forms of drams, and explain it in Vṛti. (Vide ND, p. 213) but do not seem to attach so much importance to it as to define it in Kārikā

NS (KM) XVIII, 109-111.

<sup>7.</sup> DR, p. 72.

Nāṭikā) + two (Troṭaka and Saṭṭaka) of Kohala]. The KS hās followed the SP.

Here the authors of the ND have partly followed their learned preceptor (or the SP of Bhoja) in so far as they have recognized the total number as twelve. But they differ from both in not accepting Sattaka (as Ripaka) and replacing it by Prakaranikā.

The authors of the ND do not allot Sattaka a place among the twelve Rūpakas probably for the following reasons:

- It is entirely in Frakrit and hence is totally different from the rest of the plays which are principally in Sanskrit.
- (ii) In form and subject it is almost similar to Națika with only minor differences and so does not have notable special features of its own.
- (iii) It has not been recognized by the old sages like Bharata.

Thus according to the authors of the ND Sattaka is not fit to be included in the list of the twelve principal Ripakas though they mention it first in the list of other Rūpakas? which is very probably due to their respect for their preceptor as well as Bhoja who mention it among the principal Rūpakas.

How far our authors are justified in recognizing Nāṭikā and Prakaranikā as two of the principal Rūpakas will be discussed later on.

#### Nātaka :

The ND now starts defining the first and the most important of the tweive Rūpakas, viz., Nāṭaka². It represents the life of a reputed king of antiquity. This reputation may be of three types: by name, by action and by country.

The hero should be a man of the past. If he belongs to the present age, all his limitations or weaknesses also are known to people and so possibly his life may not interest people. Similarly one cannot think about the life of the would-be great men.

The hero should be a king and hence a Kṣatriya; thereby he should be a mortal and not a heavenly being. One of the purposes of a drama is to instruct. The drama of Rāma, for instance, points out that should behave like Rāma and not like Rāvaṇa. But, gods attain the

<sup>1.</sup> Vide Karpūramanjari I, 6.

<sup>2.</sup> ND, p. 213.

<sup>3.</sup> ND I. 5.

Here ND follows Abhi., even the illustration of Vatsaraja is taken from Abhi. Cf. Abhi. II, p. 411.

<sup>5.</sup> Cf. KP, I, 2, p. 10,

desired objects merely by the desire and so their lives cannot be imitated by the mortals. They cannot instruct us nor impress us deeply. The ND criticises those who allow a god to be the hero. A heroine, on the other hand, can be a goddess as her character is subordinate to the hero. In Samavakāra etc., where there is nothing to instruct even a god can figure as a hero.

While depicting the life of the hero the poet does not always strictly follow the actual happenings. He may add something interesting and may as well omit things which cannot evoke any interest.

The aim is the fulfilment of one or more of the four ends of human life. These objects are attained immediately and not in future as promised in sacred texts.

It must be possessed of 'Acts', Artha-prakṛtis, Avasthās and Sandhis. It may have a god in a subordinate position. A god can figure as the helpmate of the hero or as a Patākā nāyaka or Prakarī-nāyaka. The introduction of gods in a subordinate position is also meant to make the audience realize that gods do help their true votaries.

## Etymology of Nāţaka:

The ND derives the word Nāṭaka from  $\sqrt{Na‡}$  (10 p.) 'to please', 'to make anne,' so called as it makes the hearts of spectators dance by providing great delight. It criticises Abhinava who derives the word from  $\sqrt{Na‡}$  which means 'to bow down,' pointing out that in that case there will not be lengthening of the first vowel and the word formed would be Naṭaka and not Nāṭaka as we get Ghaṭa (and not Ghāṭa) from the root Ghaṭ.

# Distinction Between Nataka and Other Forms of Literature:

Now the ND goes to differentiate Nāṭaka from other forms of literature. Nāṭaka differs from Kaṭhā and the like. Though both delight the minds the latter cannot be so delightful as the Nāṭaka for they do not have the charming varieties of Acts, Samhhis, etc, It also differs from the other types of drama such as Prakaraṇa and others as in the former the dramatist has to delineate the king and his vast paraphernalia such as ministers, commanders-in-chief, etc. while in Prakaraṇa and others, the field is comparatively limited.<sup>1</sup>

The ND has very effectively argued out as to why a god should not figure as the hero in a Nāṭaka <sup>3</sup> Here the authors have indirectly

<sup>1.</sup> ND, p. 28.

ND, p. 27.

emphasised the importance of 'realism' in drama without which a piece is bound to fall flat upon the minds of the spectators.

The authors of the ND have given fresh etymology of Naţaka in deving it from 'Naţ' to make dance, which is, in fact, a causal form of 'Naţ' to dance. I This criticism by the authors of the ND is based on grammatical intricacy and reveals the authors' knowledge of grammar.

Dhanika derives the word 'Nāṭya' from the root 'Naṭ' denoting movement (Avaspandana)<sup>2</sup>. The root 'Naṭ' should be taken in the sense of gesticulation or imitation as drama is principally a mimetic art.

#### HE30

Now the ND takes up the topic of different types of the hero:

The heroes can be divided into four types from the point of view of their nature.

(1) Dhiroddhala - (haughty)

He is unsteady, furious, arrogant, imposter or a hypacrite and boastful. Gods belong to this type.

(2) Dhirodāita (exalted):

He is very serious, just, powerful, forgiving and steady. Ministers and leaders of the armies belong to this type,

(3) Dhiralalita (light-hearted):

He is amorous, fond of art, happy and tender at heart or by nature.

(4) Dhiraśānta (calm):

One who has no pride, who is merciful, modest and just, is known to be Dhīraśānta. Banias and Brahmins belong to this type.

The Kings can belong to any of the four types.

There can be exceptions to the rule. Though born a Brahmin, a man like Parasurama may be of Dhiroddhata nature.

The ND has followed the NS. But the ND differs from the NS on one point, viz, according to the NS the kings are of Dhīralalita type, while the ND opines that they can belong to any of the four types.

It is not quite clear what Bharata actually means when he says that kings are of Dhiralalita type. The ND very cleverly charges Bharata with self-contradiction. viz.. on one side Bharata states that the kings

The word Nat denotes many senses: (i) to dance, (ii) to act (iii) to injure - while
its causal form Nāṭayati (-te) means to act, to gesticulate or to imitate.

<sup>2.</sup> Vide DR : Avaloka, p. 3,

<sup>3.</sup> NS (Gos) XXIV, 18

are Dhiralalita while on the other he ordains that the hero of a Nățaka is Dhirodătta as well as a kıng.<sup>1</sup> This clearly means that the kings are Dhirodătta.

The ND goes a step forward. Can the kings not be of Dhiroddhata or Dhiraśanta nature also? The ND says, "Yes". A king like Bhima is reputed for his Uddhata nature and we do have dramas like Madhyama Vyayoga and others having Bhima as the hero. Simularly Kşatriya princes like Buddha and Mahavira are evidently of Dhiraśanta nature. Thus Rāmacandra and Gunacandra appear to be fully justified when they declare that kings can belong to any of the four types.

In fact, Bharata's classification of heroes into four types such as Uddhata, Lalita etc. and attaching these types to gods, kings and other respectively does not seem to be quite scientific. Bharata states that a minister or a commander-in-chief are 'Udatta'. At the same time a Brahmin or a Banna is supposed to be 'Santa'. Is a minister not a Brahmin or a Banna i' A commander of an army is also either a Brahmin or a Kşatriya. Thus the classification suffers from the fallacy of overlapping division,

The most important of all the characters in any literary piece are the hero and the heroine, and Indian rhetoricians have taken great pains to delineate them fully from top to toe. The theorists demand that the hero who is termed Mayaka must have particular qualities. He must be brave, noble, digmified, pure, learned, virtuous, self-controlled, intelligent and having handsome personality.<sup>1</sup>

The ND here criticises the view of those who hold that the hero of a Nățaka must be of Dhirodăta type only. The ND opines that they do not comply with the theory of the sage (i. e. Bharata) nor have they been supported by the actual practice, as we find, in some of the Nățakas, the heroes of Dhiralalita type also. The dramas in view of the author of the ND are likely to be the Svapnavăsavadata and the like, whose hero is Udayana who is recognized as a Dhiralalita type of hero. The criticism seems to have been directed against Dhanafiaya and Dhanika who think that the hero should be Dhirodătta and the authors of the

<sup>1.</sup> NS (GOS) XVIII, 10

<sup>2.</sup> For qualities of the hero : vide DR II, 1-2.

<sup>3.</sup> It is clear beyond any shadow of doubt that the ND is referring here to the DR. Dhanika in his commentary to the DR (III, 22, 23) points out that the here of a Nātaka should be of Dhirodditis type (p. 70). It is difficult to compenhend why the ND says that these persons are misinterpreting Bharsts. In fact Bharsts specifically points out that the here of Nātaka should be known and Uddita (NS (GOS) XVIII, 10). The real stand of the ND seems to be practical. Authors of the ND have before their mental eye, as stated above, some Nājakas like the Svapnavšavardatind of Ebāsa whose hero is Dhiradditis.

ND seem to be perfectly justified here, in so far as the actual dramatic practice goes against their opponents' view.

#### PLOT

Plot is of two types - (1) Principal and (2) Subordinate.

Principal is one which pervades the entire play and whose development and culmination is the main object of the playwright.

Subordinate plot or incidental plot is popularly known as sub-plot. It is subordinate as it follows the main plot. It is called Prasangika as it is introduced by way of the efforts of some one else.

Nothing is principal or subordinate by nature: it is the writer who makes it so. The action whose fruit is the most desired of all the fruits will be naturally understood as principal and the rest will be subordinate whose purpose is to help the main fruit; e.g., in Rāma story, the bringing back of Slith is represented to be principal and the friend-ship with Sugrfva and Vibbişana, killing of Rāvaṇa, etc. are represented as subordinate as they are means for the attainment of the above principal end.

The poet (i.e. the dramatist) is not absolutely free to make a thing principal or otherwise. He has to observe the *propriety*<sup>2</sup>. Whatever fruit is the most appropriate to the nature of the hero should be made principal, e.g., in the TPV the efforts of Yaugandharāyaṇa form Prāsangika to the main thing, viz., the attainment of the kingdom of Kauśámbi.

The Sub-plot is essential only when the hero requires external aid to accomplish his end, and not always, e.g., in the Kośalikā Nāţikā the hero needs no help in obtaining Kośalikā and hence no sub-plot.

From another point of view the plot may be divided into four types: 1) Sūcya (to be suggested), 2) Prayojya (to be staged), 3) Abhyūhya (to be imagined) and 4) Upeksya (to be neglected or left out.)

- This is not to be actually put on the stage, as it is either dull and insipid or vulgar (though interesting such as embracing, kissing, etc.)
- (2) This is to be actually staged, It should be interesting and in keeping with the refined taste.

<sup>1.</sup> Cf. Prasangāt paraklyayatnāt āgatam prāsangikam, ND, p. 30.

<sup>2.</sup> Vide ND, p. 30.

- (3) This can be easily imagined and is closely connected with the former two varieties of the plot, e.g., journey can be easily imagined when the person or the party is shown to arrive at the destination.
- (4) This is so repugnant and odious. It creates shame if represented on the stage and has to be totally done away with, e.g., eating, taking bath, sleeping, answering to the nature's call, etc.

The ND makes a note here. Sometimes if this becomes necessary to be staged being an indispensable part of the plot it may be staged such as sleeping of Sitä in Rāma's lap in the UTR.

The ND now turns to another division of plot which is popularly known as Nātyoktis (conventions of speech):

#### Introduction :

While writing a drama, the dramatist has to face a number of difficulties. His medium is that of speech or conversation. He has to unfold the minds of the characters through their speeches and actions. He has also to bear in mind the stage an I the audience as the drama is primarily meant for being staged. This creates a number of problems. The entry and exit of characters have got to be made dramatic. When once a character has entered the stage, it is not possible to remove it suddenly without proper reasons. Moreover, the character might be required on the stage soon afterwards. It may also happen that in order that the audience may fully comprehend a particular character it is necessary for the latter to reveal the innermost workings of his mind to the spectators, but this may not be desirable (from the point of view of the playwright) for other characters on the stage to hear as it may come in the way of the further development of the plot.

The ND considers these as "the divisions of plot" from another point of view. It divides the plot into five parts (i) Prakāša, (ii) Svagata, (iii) Apavārita, (iv) Janāntika, and (v) Ākāšokti or Ākāšabbāşita.

(i) Prahāša (Aloud) - Generally all speeches are to be heard by (the spectators in the theatre and) all the characters on the stage and so this direction may sound redundant. It is, in fact, understood where there is no other direction. It is, not mentioned by Bharata and so Prof. Balbir thinks it to have been introduced later. This stage-direction is to be introduced only after 'Svagata'. The DR places it under Sarvaśrāvya.

For instance, in the Sak, the journey of Sakuntals and her party at the end of Act IV is imagined when they arrive at the court of Dusyanta in Act V,

A. I. O. C. Thirteenth session, Nagpur, 1946, p. 190.

- (ii) Svagata (also called Atmagata<sup>1</sup>) When the speech is not meant to be heard by any other character on the stage it is known as Svagata. This is a sort of soliloquy in which the speaker gives free vent to his inner emotions and personal thoughts.
- As a matter of fact there is no distinction between Svagata and Atmagata (both being synonyms). But Sāgaranandin takes the two terms differently, and recommends the use of Tripatākākara in either. But the distinction between the two is not explained. On the basis of the Anargha-raghava I. p. 48 Prof. Levi has wrongly tried to distinguish between the two. The explanation of Prof. Balbir too viz., "Atmagata is the word that is yet in the character and Svagata that which is to be heard by that character alone who speaks it out." is also far from being plausible.
- (iii) Apawarita (or Apawāritaka or Apawārya) When a secret is disclosed to another having turned aside from all others who are not expected to hear and having bent the body before the person to whom the matter is to be revealed it is known as Apawārita. It is so called since the matter is to be concealed from many. Here the two characters come forward to a corner of the stage and talk. \*
- (iv) Janāntika When the matter is to be concealed from only one character while others on the stage may hear it the above stage-direction should be used. This is to be suggested by a technical sign of the hand called Tripatākā \*

It is so called as the speech is to be concealed from only one while it may be revealed to others. In explaining this the ND has strictly followed Abbinava.

If we look to the actual use of the terms Janantika and Apavarita by the dramatists in their plays we shall find that there is much confu-

Cf. NS. (KM) XXV, 89.

Vide NLR - Svagatam ātmagatam caiva svayam tripatākāpāņinā, yet pathet tatra somyojyam dvayam etat prayoktrbhih. (p 95)

<sup>3</sup> Le Theatre Indien notes to p. 61.

<sup>4.</sup> Apaväryate Bahūnām Pracchādyata Ityapavāritam-ND. p. 31.

<sup>5.</sup> Cf. DR. p. 33.

Here all the three fingers (of the hand) except the ring-finger (Anāmikā) are kept straight while the ring-finger together with the thumb are kept bent or curved - ND p. 31.

दक्ष्मवर्गहिक्केकानामिकः करिक्रपताकः सोऽन्तरसभाव्यं प्रति स्ववकानं वजान्येन सह अस्यो कनामामेकस्यैव गोप्यत्यात् बहुनामन्तिकं आव्यतया निकटं जनान्तिकम् । ND. p. 281. 8 (£t. Abbi-YIII, p. 281.

sion and ambiguity and arbitrariness in the employment of these terms.1 One and the same dramatist uses Apavarya at one place and Janantika at another even though the situations are quite similar. On the other hand a dramatist like Harsa does not employ the term Janantika at all in his plays.

The purpose of Tripatākākara seems to be quite practical. How is the audience going to know whether the speech is Apavarita or Janantika? Turning aside (Paravrtti) may go to bring out this distinction to some extent. Tripatākākara is a sure sign to distinguish Janāntika from other speeches.

Professor R. D. Karmarkar has tried to bring out the difference as under :

According to him in Apavāritaka, other characters on the stage are entitled to hear the speech, barring those from whom the speaker has turned away. In Janantika, the persons on the stage are excluded by Tripatākākara. He interprets Anyonyāmantrana thus: "It must be addressed to a particular person by name, and the speech must be replied by the person addressed, who also has to address the first by name.3 But here he does not seem to have taken Abhinava's remark (and the NS) into consideration.

(v) Akāsabhāsita - Here there is only one character on the stage. The character employing this device addresses another imaginary person who is not on the stage and himself puts the questions and answers them. At times the question is put as though it was put by another person while at times the answer to the question put by the character, is given in such a way as it came from some one else. The obvious purpose of this device is a practical one, viz., the economy of characters.

The ND reckons this to be another division of plot. The DR too gives this as a division of plot.5 The BP divides the plot into two -

4. Cf, Anargh., p. 12. DR I. 63. Vastu Sarvaśrāvya Niyataśrāvya (Prakāša) Tanàntika

I. Cf. "The Apavarita speech in Sanskrit Drama" by N. B. Purohit,

Annals of B. O. R. I., 1954: "The Dramatic Terms", pp. 127-28.

<sup>3.</sup> ND., p. 32.

(1) Śrāvya and (2) Aśrāvya. The former is subdivided into Sarvaśrāvya snd Niyataśrāvya, the latter being further subdivided into Janāntika and Apavārita. The RS also accepts the above division substituting the word Prakkās for Śrāvya and Svagata for Aśrāvya.<sup>1</sup>

The Nātyoktis are highly important in a drama from the point of view of its representation on the stage. It is true that each character on the stage has to speak loud enough that a person sitting in the remotest corner of the auditorium may be able to hear him but very often the dramatist has to face certain practical difficulties. Generally the characters on the stage talk among themselves. This is the usual dialogue form in which a drama is written. Nevertheless at times the occassion demands that the speech of a particular character is not expected to be heard by other characters on the stage nor is it possible to dispose of the characters who are not expected to hear. At such a juncture the stage-direction Svagata is used. Here the character is soliloquising i.e. thinking to himself. The character in this case generally moves forward to a corner on a stage leaving other characters behind. Sometimes the speech of the character is meant to be heard only by one character and not by others. The character to whom the matter is to be reported secretly is drawn on one side of the stage and the person turns his back against those who are to be excluded. Here the play-wright uses the stage-direction Apavarya. Sometimes it happens that the speech may be heard by all other characters except one. This creates a practical difficulty namely. how the audience is to understand as to which of the characters is not supposed to hear the speech. In Apavarita the matter is to be concealed from all but one and so the two characters can come on one side of the stage and talk, which would clearly go to suggest that the remaining characters are not supposed to hear the talk, but here the case is quite different. There is only one character from whom the talk is to be concealed. Should then that character be asked to clear out silently from the stage? But the presence of the character may be quite necessary on the stage and after a few moments the character will have to enter the stage again.

This type of sudden entry and exit is highly unnatural and defective from the dramatic point of view. Bharata has prescribed definite rules for entry and exit of characters. The characters cannot enter and leave the stage unnoticed. The character abruptly leaving the stage is bound to put the audience in a state of confusion. Similarly an abrupt entry of the character would naturally disturb the natural flow of conversation going on at that time. To remove this technical difficulty the dramatist uses the stage-direction, Janāntika. Here a special sign called Tripatā-kākara is to be made by the speaker with reference to the character which is to be excluded. When this sign is made the learned audience will automatically understand that a particular character is not supposed to hear this.

Generally, the speeches are to be heard by all characters on the stage and so the stage-direction - 'Prakāśa' is understood. This direction is specially used when it is preceded by the stage-direction, Syagata.

The discussion on Ākāšabhāṣita also suggests that there should not be too many characters on the stage. Only those who have a definite role to perform in the development of the plot should be allowed to come on the stage. The remaining may only be suggested. For effecting this economy of characters, the stage-direction Ākāšabhāṣita becomes useful.

Most of the writers on dramaturgy ordain Tripatākākara for Janāntika, but no body elucidates as to why that sign should be used in Janāntika only. The DR seems to be inaccurate when it defines Janāntika as mutual speech having brushed other characters aside by Tripatākākara. In this case the difference between Janānkika and Apavārita becomes indistinct, In fact, Tripatākākara can be practically directed to only one particular person (or at the most a group of two or three). Here the view of the ND seems to be more plausible.

The DR's division of the plot into three types, viz., (i) Śrāvya, (ii) Śrāvya and (iii) Niyatafāvya, canont include another special important variety which is known as Ākāšabhāṣita and the DR has to treat it separately. The ND seems to be a bit more systematic when it divides the plot into five types as stated above. It is quite natural that these five varieties of plot later on bear the appelation of Nāţvokti as they are more truly the varieties of dramatic speech rather than of the plot. They are, in fact, the stage-directions which are primarily meant for the actors.

The ND does not introduce the word Natyokti probably because it believes in giving the least number of technical words which go to make at times even simple things complicated and difficult to understand. This view is corroborated when we find other instances too, where the ND purposefully avoids the technical words.

After discussing the various divisions of plot, the ND now proposes to discuss what an ideal plot should consist of.

The plot of a drama should mostly comprise of prose as it is in prose that the sense or import is easily caught. The prose should be short and sweet. The prose may at times be intermingled with simple and elegant verses in limited number. The prose should not be clumsy and full of long compounds.<sup>1</sup>

Various incidents which bear affinity with the main story are to be induced. They should go to develop the plot, i. e. help the attainment of fruit, e.g., entry of a monkey in the RTN, which becomes responsible for the hero obtaining the board, which sows the seed of love; or in the Satya., the fight between Kāpālika and Vidūsaka, which is responsible for the falling down and exposure of the picture of Damayanti.

The descriptions of oceans, the sun, the moon, seasons, morning, mountains, amorous sports, etc, are not to be introduced just to satisfy the itch of poetic composition. Even if the description has some purpose it is to be given very briefly in a stanza or two, since more of description interrupts the natural flow of sentiment.

There should be only one sentiment as principal, the others ought to be subordinate. At the end there should be Adbuta resulting from the acquisition of some extraordinary fruit. The Love or the Heroic or the Furious ultimately results in achieving an excellent damsel or land or destruction of enemies. In the absence of some extraordinary object in view, what is the use of taking the trouble of employing various means?

Sentiment is undoubtedly a very important element of the drama, but in being too much after it one should not interrupt the easy flow of the story. The various figures of speech, Sandhyangas, other subordinate Rasas, etc. are also to be employed in such a way as they may not hinder the principal sentiment but heighten it.

The thing which has already been stated once, if required to be re-stated, should be whispered in the ear of the character to whom it is to be told together with the stage-direction "Karpe". This is in order to avoid the fault of repetition.

Incidents even should be like the hair on a cow's tail. Some hair in the tail are very short, some are a bit longer and reach to the middle

This was considered to be an essential feature of prose-writing. The authors like Eaps and Subandha took pride that they could use pun at every syllable.
 The ND here strikes a note of warning for a dramatist that the prose of drama aboutd be very simple and easily comprehensible.

Kävyakanduvasät – ND, p. 32.

of the tail and a few are longer still, going up to the end. Similarly in a drama also some incidents are of short duration, some stretch upto the middle of the plot and some upto the end; e.g., in the RTN the the spring-festival occurs only in Mukha Samdhi, the story of Babhravya and others which is mentioned in Mukha re-appears in the beginning of Nirvahapa, and the chief incidents such as the acquisition of Ratnāvalī are to be put at the end.<sup>1</sup>

Having fully described what ought to be introduced in the plot, the authors now go to describe what ought not to be introduced. The matter which is improper or opposed to the sentiment or the nature of the hero sbould be either abandoned or modified to suit the atmosphere, e.g., for a 'dhiralalita' type of hero, dalliance with another's wife is improper, while to show arrogance in him is contradictory (or opposed) to his nature. Similarly embracing, kissing, etc., on the stage is improper for Śrigāra while depiction of Bībhatsa is totally opposed to it (Śrigara). This type of impropriety or contradiction should vigilantly be removed or should be changed in such a way as it may appear quite proper, natural and concordant, e.g., in the NLV, the abandonment of one's own wife on the part of a dhiralalita hero was improper and so was represented through the introduction of the Kāpālika.

Act :

Drama is a composition in Acts (just as Mahakavya is in Cantos). An Act is a unit of action in drama. It indicates completion of a stage (Avastha) or a part of it according to the need of the situation. Its time-limit is hot less than 48 minutes and not more than 12 hours. At the end of an Act Bindu should be employed so that the two Acts may not seem to be unconnected with each other. This rule is to be followed not very literally, because at the end of the final Act of a play, or at the end of one-act plays or in a type of drama like Samavakara where the acts are mutually unrelated, no Bindu is necessary.

Bharata ordains that a piece should be composed like the tip of a cows tail. (Gopucchāgram - NS XVIII, 42).

The ND's interpretation of the word agrees with the Abhl, II, p. 429. The SD mentions this as an opinion of some and offers another explanation vir., the each succeeding act should be smaller than the extiler one. But this explanation does not seem to be plausible as it is highly artificial and unreasonable to arrange the acts in such an order.

ND offers the justification for the time-limit. If it is shorter than 48 minutes, it
would appear as an incomplete performance being too short when represented on the
stage. If it is longer than 12 hours it will disturb the daily routine work and would
be tiresome. Vide ND, p. 35.

The life of the hero together with its joy and suffering should be delineated therein. Whatever would interest the spectators should only be represented in the Act, other things may be suggested or may be left to conjecture or totally left out.

Here the ND criticises those who complete an Avastha in the middle of an Act. Against whom especially the criticism is directed is not clear. It is probable that here the ND criticizes the dramatists who do not observe the above rule viz. a new Avastha should commence with a new Act.

An act should not contain too many extra activities which are not closely connected with the main plot. It should not have too many characters, It may generally have (seven or) eight characters. The Act should not have more than ten and less than four or five characters. If there are too many characters on the stage the four-fold histrionics will not be clearly perceptible.

One important characteristic of Sanskrit plays is that all the characters exit at the close of an act.

Acts should not be less than five and more than-ten in a Nāṭaka. The number may range from five to ten. If each Avasthā occupies one Act the total number will be five. If one stage is prolonged for one reason or the other upto more than one Act, the total number will accordingly increase. Sometimes one stage may occupy even three acts, e. g., in the Vepl. the Garbha Sandhi (Prāptyāšā stage) spreads over three Acts (III, IV and V). In Nāṭkā and Prākarapī we find four Acts. There one of the Acts combines two Avasthās.

There are positive restrictions laid down by the old sages as to the nature of things to be represented on the stage, eg., nowhere in the play, a fatal blow to the hero (by the enemy) should be shown. It may be shown in the case of the hero of the Patäkä or Prakari. If the blow is caused by the hero himself as in the Satya where the hero cuts the flesh from his own self to offer it to gods, it is no fault. Similarly in the Näg, the blow caused by Garuda to Jimitayāhana who dedicated himself for the cause of another person helps in heightening the Rasa. So also in the RV the entry of Laksmapa being struck by a missile is not faulty as he is not the hero.

In place of a deadly blow, either capturing by the enemies (such as that of Udayana in the Vāsavadattānṛttavāra) or escape or alliance may be shown.

In a Samawakāra even though there are many characters it is not the fault as it is its special feature.

### FIVE ARTHOPAKSEPAKAS (SCENES OF INTRODUCTION)

The plot of a drama, we have already seen, is divided into four types (i) Prayojya, (ii) Sūcya, (iii) Abhyūhya and (iv) Upekya. Only that part of the plot which is interesting, captivating and suitable to the refined taste can be represented on the stage; that which is abhorrent and odious has to be totally omitted, but still there are certain incidents which are insipld and unstagable and yet the knowledge of which has got to be provided to the audience, in the absence of which they cannot fully comprehend and appreciate the plot and its future development. Such incidents and episodes which have got to be suggested can be made known to the audience in five ways. These are technically known as Arthopaksepakas.

Some incidents are not stageworthy, e.g., a long journey. A short journey which occupies three to four Muhūrtas may possibly be represented on the stage, but a long one which would require more time cannot be represented on stage and has got to be suggested by Viskambhaka or so, as it would consist of resting, sleeping, eating, drinking and such other actions which would naturally bore the audience. Similarly, a seige around a town too cannot be staged as there are so many activities such as raising tents, carrying weapons, digging subterranean passages etc. The political revolution or decline of a kingdom in a particular country too cannot be staged as it consists of fighting and blood-shed. Amorous dalliances such as kissing, embracing, etc., too should not be staged. Here the playwright must resort to indirect suggestion such as entering a secluded place or so. Similarly, death, fight, etc., which consist of personal injury such as loss of a hand or a foot and such other things which are injurious should not be staged.1 The events of such nature are to be suggested by the aid of 'Introductory Scenes.' They are five in number, (i) Viskambhaka, (ii) Praveśaka, (iii) Ańkāsva or Ańkamukha. (iv) Cülikā and (v) Ankāvatāra.

### Viskambhaka;

Vişkambhaka treats of that part of the plot which is insipid or even if it be interesting is incapable of being staged in a single day; and is thus unfit for being staged. It may be related to the past, the present or the future. It is in lucid Senskrit or Prakrit which does not abound in long compounds. It is brief so that it may well connect the succeeding Act with the preceding one.

The authors here point to some exceptions. The rules are not to be blindly followed.
 In the Nagananda, for instance, Jimutavahama, the hero, is shown to be deprived of limbs.

Viskambhaka is of two types - (i) Suddha and (ii) SankIrna.

(i) Suddha, - It is so called as it has no low characters.

It is performed by middis characters only, either male or female. It is in Sanskrit. Even one person can perform it by means of Aksáotti, Svagatokti, etc. Even a female character, if she is introduced here, will speak in Sanskrit. Middle characters mean a minister, a commander-in-chief, a merchant, a Brahmin, a queen, a leader or a distinguished person, an adversory of the here, etc.

(iii) Sankirna - It comprises of middle as well as low characters. It may be in Sanskrit as well as in Prakrit as the low characters are not allowed to speak Sanskrit. Low characters consist of attendants and servants.

It can stand in the beginning of the first Act of a play after the prologue to suggest the needful things of the first Act. It may be placed in between the two Acts in order to connect them with each other.

Viskambhaka may be etymologically explained as follows:

It is so called since it supports (Viskabhnāti) the plot by connecting the incidents in an apt and appropriate order.

Pravesaka has almost all the characteristics that have been stated with reference to Vişkambhaka. The difference is in the characters. In Vişkambhaka the characters are middle (and low also in Sankirpa) while here they all are low characters and so speak in Prakrit. These low characters are meant for accomplishing the work of the hero and have no purpose of their own.

The authors give an etymological explanation of the word Praveśaka. The word is derived from Pra+ $\sqrt{V}$ is (causal) to make enter, i.e. to introduce. Praveśaka is so called because it 'makes enter' the indirect things or matters in the heart of the spectators'.

Here the authors quote a view of some who hold that 'Pravesaka cannot stand at the beginning of the first Act.' This suggests that according to the ND it may stand even in the beginning of the first Act.

<sup>1.</sup> ND, p. 38, line 8.

<sup>2.</sup> ND, p. 39, line 2.

This is the view of Abhi. referred to as 'Kecit'. Cf. Tatra pravešako'pi prathamopakşepe na yojya iti yuktam. (Abhi. II, p. 434.)

But Abhinava also allows the option that it may also occur between Prastavana and the Act I.

Pravešaka and Vişkambhaka form a separate group of their own in these five Arthopakepakas. They have a good deal of similarity. Their nature is almost the same. The only important difference lies in the characters that figure therein.

They figure only in Nāṭaka, Prakaraṇa, Nāṭikā and Prakaraṇī, the four of the principal forms, rather more developed forms of drama. The reason is clear. These two viz, Praveśaka and Viṣkambhaka are generally introduced to suggest events spread over a long duration of time and place. In the Vyāyoga and other one-act plays there is limited action as the plot itself is small, and consequently there is little scope for Praveśaka or Viṣkambhaka. Samayakāra, though it has three Acts, has its Acts mutually unconnected and so there is no need of such connecting links like introductory scenes, nor do the remaining two-Dima and Īhāmrga-whose action is confined to a few days only need to introduce either of these two. They may have the remaining three, viz., Ankāsya, Clilkā and Ankāvatāra as they are used to suggest events of shorter duration.

The authors of the ND do dot fail to give an etymological explanation too. The explanation echoes the one in the Abbinavabhāratī.

The Abhi. states a view of some who hold that the low characters have no purpose of their own to strve but are for the sake of the hero, the heroine, etc. with the words-"Anye ivāhuḥ" and illustrates by 'āṇattammi Bhaṭṭidāriyāe....etc.' The same illustration and the view are repeated by the ND.

# Ankāsya or Ankamukha:

When the characters at the close of the previous Act allude to the subject-matter of the succeeding Act (which is otherwise unconnected) it is called Ankkaya or Ankamukha.<sup>3</sup>

This is illustrated by the ND from the Viracarita (that is, the Mahāyiracarita). At the end of Act II Sumantra announces the arrival of Vasiştha, Viśvāmitra and Paraśurāma and the characters leave the stage to see them. Thus the Act ends and the new Act III opens with the introduction of the sage Vasiştha, Viśvāmitra and others. Thus the

<sup>1.</sup> cf. Abhi, Vol. II, p. 421.

<sup>2.</sup> cf. Abhi, Vol. II, p. 424.

<sup>3.</sup> ND I, 26, cf. DR I, 62.

Here the illustration is the same as DR's, pp. 32-33 and is explained in identical terms by ND.

two Acts have been mutually connected. Here the ND seems to have fellowed the DR.

The SD defines it differently. "It is a part of an Act which suggests the subject-matter of all the Acts and which also alludes to the central theme," o.g., in the Mālatimādhava the dialogue between Kāmandaki and Avalokitā in the Vişkambhaka of the Act I suggests the central theme and the subject-matter of all the Acts. 1

Cālikā or Cālā:

Chik or Chiká occurs when the sense or the coming event is suggested by some characters-male or female-from behind the curtain.<sup>3</sup> It is called Chika or Chiká as it resembles Chiká i.e. Sikhá in the sense that just as a person has a Sikhá at the back of his head so also in a play the voice comes from behind the curtain; e.g., in the Uttaraman-carita Act II, the arrival of Atreyl is suggested by an off-stage character Vāsantikā behind the scenes with the words, "Welcome to the one who has penance for wealth (Tapodhanā)" and then enters Ātrevl.<sup>3</sup>

Rāmacandra gives another illustration from his own work Nalavilāsa where Sekhara, a character off the stage, suggests the entry of Kālahamsa by words, "Welcome to Kalahamsa together with his attendants."

The third illustration is given from the Ratnavall where the timekeeper or the bard (Bandi) behind the curtain utters a verse to the effect that the feudal kings were waiting for Udayana as the sun had set in the west. This makes Sagarikā understand that the person whom she thought to be cupid was none else but King Udayana himself.

The definition of Cülä agrees perfectly in sense with that of the DR.

The RS divides the Cülikā into two-Cülikā and Khanda-cülikā.

The significance of Cülikā appears to be two-fold. First, Bharata ordains that no character (of importance) should enter the stage without previous introduction. A main character should be introduced to the audience without delay, otherwise the audience will not be able to understand the plot properly and that is why the playwright cleverly introduces the main character of the play immediately after the prologue with the

SD, p 181. Here the SD seems to have followed the NLR which defines it as Sätranam sakalänkänäm (p. 18). The illustration also is the same.

<sup>2.</sup> ND I, 26 cd.

<sup>3.</sup> Cf. DR. p. 42.

<sup>4.</sup> RS III, 183-187.

words of the Sâtradhâra viz., "Here is so and so..." etc. By this method not only can some of the characters be suggested but also other things pertaining to the plot. Secondly it helps the playwright in economizing on the number of characters on the stage by manipulating the voice from behind the scenes.

## Ankāvatāra (Continuation-scene):

When the very characters that figure in the preceding Act are also there at the opening of the following Act it is called Ańkavatára. There is hardly anything to be suggested here, since there is no gap between the two Acts. Actually the Act is a continuation and is split into two so that it may not be too lengthy and lose its inherent technical unity which an Act should have.

The illustration is quoted from the Mal. of Kalidasa. At the end of Act I, the Vidaşıka says: "Then both of you having approached the audience-hall and having properly arranged the orchestra you may send a messenger or rather the sound of the drum itself will cause us to rise," and after these words when the sound of drum is heard the same caracters-all together-commence the new Act.<sup>2</sup> Thus in fact there is no gap.

Here the ND puts forward another view, of some ("Anye tu") who define Ańkāvatāra as follows:

"It is a part of an Act in which allusion is made to the subjectmatter of the following Acts and the whole plot", as is done in the Ratnāvali, Act II, where love between Sāgarikā and Udayana, which forms the central theme of the whole play is suggested by the words - "Such an excellent girl should long for such a bridegroom only," "

The ND remarks that this (i.e. Ankkavatāra) is also known as Garbhānka which is "that part of an Act which alludes to the central theme of the play (Bijārtha) and which appears, when staged, like an Act within an Act". The above-mentioned definition of Garbhānka is very much similar to (or, we may say, almost identical with) the definition of Ankāvatāra as given by Abhinavagupta. The definition of Garbhānka as given by the SD also resembles the above one to a certain extent.

<sup>1.</sup> Cf. DR (p. 33) gives the same illustration and explanation.

<sup>2</sup> RTN, p. 33.

<sup>3.</sup> Cf. ND, p. 41.

<sup>4.</sup> Cf. Abhi. Vol. II, p. 421.

 <sup>&</sup>quot;Garbhānka is another Act which comes within an Act, which contains the seed (Rig) as well as the fruit (Phala) and which also has Rangadvāra, Amuklia etc." SD VI, 20.

It appears that the definition of Abbinava which he quotes with the words 'yad uktan' does not seem to be quite scientific for the simple reason, that it makes no distinction between Ankavatara and Garbbānka. At the same time it is not proper to equate Ankavatāra with Garbbānka. The former is an Arthopakṣepaka whose purpose is to supply the missing links of the story. It suggests the matter which is not stageworthy. Garbbānka which is a play within a play has nothing to do with this.

According to the SD, it is known as Ańkāvatāra where the new Act is introduced in continuation with (as a part of) the earlier one being suggested by the characters at the end of the act, e.g., in the Sāk. Act VI is introduced being suggested by the characters at the end of the Act V, as a part of the same.

According to the NLR (p. 18) it is Ankāvatāra when at the end of an Act (the subject-matter of) the coming Act is briefly suggested by the dramatic speeches <sup>2</sup>

The above discussion goes to suggest that the notions about Ankāvatāra are not quite clear and unanimous.<sup>3</sup> On the one hand it is reckoned as simply a scene in continuation of the previous one while on the other it is called that part of the Act which makes allusion to the subjectmatter (Bija) of the following Acts. Still more confounding is the third view where it is identified with the Garbbānka which is an Act within an Act or a play within a play.<sup>4</sup>

The ND further elucidates as to when and where the different Arthopaksepakas should be used. The first two viz., Vişkanıbhaka and Pravesaka are to be employed when a long interval of time is to be suggested. When the time-duration to be suggested is small, Ankäsya should be used, Cülikā is meant to suggest still smaller duration, while Ankävatāra is used when the duration is extremely small or insignificant (as at the end of Act I in the Malaykkāgomitra).

- 1. Vide SD. VI, p. 181.
- For further details vide present writer's paper-"The problem of Arkasya and Arkavatara in Sanskrit Dramaturgy", JOI, Baroda, June 1963.
- 3. Cf. Dr. V. Raghavan . Nățakalakşanaratnakośa, p. 62.
- Dr. Jackson and Dr. Ogden have discussed in detail the use of Garbhanka in Sanskrit drama but have not touched this controversy between Garbhanka and Ankayatara. Vide Priyadariska (Intro.) pp. CV-CXI.
- 5. The ND here seems to follow Abhmavagupta who states thus—If the time-duration of a month or a year is to be "angested Praveiaka and Vuskathblaka may be introduced, if the duration is hunted (Parintil) Ahkisya is to be employed, it is amail (Alpa) then Colikki and if it is the smallest i.e. insignificant (Alpatama) Ahkivattar is to be used Abhi. II. p. 422.

#### Critical Remarks:

The Arthopaksepakas beginning with Vişkarhblaka have a great importance from the point of view of a dramatist. A dramatist must have a vigilant mind to distinguish between the matter which will be staged and that which has to be merely suggested, since all the incidents cannot be staged, some of them being practically impossible to stage. Still they cannot be omitted sometimes as they form an inevitable link in the story. This huge amount of Sücya type of Vṛtia has to be suggested by Arthopaksepakas. In other words, to reveal to the audience the events during intervals between the Acts, the theory permits a choice of five forms of scenes of introduction.

The earliest reference to the name Arthopaksepaka is to be found in Kohala.1 It is so called because it introduces some matter.2 The name Arthopaksepaka does not occur in the NS of Bharata, Moreover. Bharata mentions and discusses only two of the five Arthopaksenikas, viz. Praveśaka and Viskambhaka. In the NS (GOS Vol. III) Ch. XIX. vs. 110-116 (and in NS (KM) also) we get a discussion of the five Arthopaksepakas. But the editor points out that those seven verses are definitely an interpolation. The text of the NS is handled so roughly from time to time that it is very difficult to sort out the genuine from the spurious. These seven verses are very probably interpolated by some later writer in accordance with the view of Kohala or the Samgrahakara. Some of these have been suggested even by Bharata or the commentator Abhinava.3 It is further stated that out of these, the last verse. (Number 116) is definitely from Kohola. Verse No. 115 is quoted in the Abhi, with the words - "So it is said", while commenting upon Pravesaka.4 Verse No. 111 is also found in Kohala differing only in the fourth quarter. Abhinava in his commentary (Vol. II. p. 434) actually quotes this verse under the name of Kohala. Verse No. 112 and 114 are taken from the eighteenth chapter of Bharata's NS.5

This above view of the editor of the NS\* about interpolation is again corroborated by the fact that Abhinava does not comment upon these seven verses.

Abhi. Vol. II, p. 421, lines 3-4.

<sup>2.</sup> Artham upakşipati iti arthopakşepakah.

<sup>3.</sup> NS (GOS) Vol. III, p. 64.

<sup>4.</sup> Cf. Abhi. Vol. II. p. 421 lines 12-14.

<sup>5.</sup> Cf. NS (GOS) XVIII, 55 and XVIII, 33 respectively with the verses no. 112 and 114.

NS (GOS) Vol. III. p. 64.

The NS Ch. XVIII does treat of Praveśaka and Viskambhaka but not quite systematically. The nature of Praveśaka is explained in XVIII, 26-30 and 33-37, intervened by the rules regarding time and place in an Act in 'vs. 31-32. Then the author of the NS begins to talk about other matters concerning an Act. Then comes the discussion about Prakarana-its definition, the hero, the heroine, the language, etc. After this there is a discussion of Viskambhaka and its types, viz., Suddha and Sankirna.

This diffuse, unconnected treatment of the two of the five Arthopakepakas and the absence of the remaining three altogether point out that Bharata might not have had a systematic idea about the Arthopaksepakas and probably those ideas developed later on. Abhinava, in his Abhinavabhārati on the topic of Pravešaka, treats of the subject, briefly enumerating the five Arthopaksepakas under the name of Kohala,

The DR gives a systematic exposition of the topic considering the five Arthopaksepaks as means of suggesting the matter which is insipid and not fit to be staged.

The ND gives a clear explanation of what things can be suggested by Arthopaksepakas. Some details are excluded from representation for practicability, (e. g. which take long time or which can be represented with great difficulty or which are tedious and boring), some others to avoid offending the feelings of the audience and some because they may be paintul and shameful. But can they be altogether dispensed with? No. Some of them are indispensable for maintaining the continuity of the plot and the proper understanding of the events to be shown. They provide a suitable background for the coming events, without which the scenes that follow will suffer and the audience will not be able to appreciate them well. They thus form a connecting link between the two independent Acts which are separated from each other in time and place.

Out of the five the first two, viz, Pravesaka and Viskambhaka are more important. They differ from each other in the following points:

The Vişkambhaka is performed by middle characters (which is Suddha) or by the middle and inferior characters (in which case it is called Samkirna) while the Pravešaka is carried on entirely by inferior characters. Moreover, the language of the Vişkambhaka is Samkiri or

This also finds a corroboration in the statement of Abhinava who ascribes the authorship of Arthopaksepakas to Kohala. Abhi. II, p. 421.

mixed i. e. Sanskrit and Prakrit (when it is Samkirna) while the latter is wholly in Prakrit. Next, Viskambhaka may be used eyen in the beginning of the play while the Pravesaka is to be used only between two Acts. Usually there are not more than two characters in a Viskambhaka, for Pravesaka there is no such rule.

Prof. Jagirdar notes another important distinction between the two. According to him, Vişkambhaka was meant for sümmarizing important events supposed to happen off the stage, while Pravešaka was merdy a kind of scene-shift.

The nature of Cülika is very simple, It distinguishes itself from all the rest by the fact that here the matter is to be suggested by some, character from 'behind the scene.'

It has an importance of its own. As far as Vişkarhbhaka and-Pravešaka are concerned they can come only in the beginsing of an-Act; But what should be done if something has got to be suggested in the; middle of the Act? It is here especially that Gillikā comes to help,

Now we come to Ankāsya and Ankāvatāra. Just as Vişkambhaka and ' Pravešaka appear in the beginning of an Act, in the same way the Ankāsya and the Ankāyatāra form the concluding part of an Act,

In Ańkäsya, also known an Ańkamukha, the characters of the previous Act suggest the situation of the new Act that immediately-follows. In Ańkartara all the characters that figure in the previous act go to commence the new one. The succeeding act is in continuation with the previous one. It is, so to say, the extension of the closing Act.

A question may naturally arise as to what then is the sense of creating a new Act. The playwright ought to continue with the same, The reasons are not far to seek. There is a particular time-limit for an Act. An Act should not be too long as it would be boring to the audience. When the matter is too lengthy it is to an advantage to divide it into parts. A small interval of a lew minutes does good to give the audience the necessary mental rest which will make them fresh and energetic and at the same time curious to listen to the events to follow.

Another point also may be noted. There should be some synthetic proportion among the Acts. It should not happen that one act is too long while others are too short,

Thus in Ankāvatāra there is a continuity of the scene with a short interruption.

<sup>1.</sup> Vide-Drama in Sanskrit Literature, p. 54.

#### ARTHAPRAKRTI

After the discussion of five Arthopaksepakas the ND turns to another topic, viz., the means of obtaining the fruit, technically called Arthaprakrtis. They are in all five. The ND does not call them Arthaprakrtis but simply recognises them as the causes or means for realising the end (Phalasya hetayah).

For understanding the concept of Arthaprakṛtis it should be necessary for us to bear in mind the technique of Sanskrit drama. Sanskrit drama culminates in the attainment of the desired object or fruit coveted by the hero. The whole of the play centres round this prime motive and hence constitutes a struggle on the part of the hero to obtain the desired end. But how can a single person with his human limitations achieve the end unless he is backed by other persons or favourable circumstances? In this case, he requires external help and the function of the Arthaprakṛtis is to help the hero in obtaining his end. Nevertheless, if the hero is capable of achieving the end by himself and needs no external aid some of the Arthaprakṛtis may not be introduced. The ND, therefore, has clearly stated that all of them are not indispensable and may be employed at the sweet will of the poet.

These are five: Bija, Patākā, Prakarī, Bindu and Kārya. The ND adds in the commentary that the order is not important.

These Arthaprakṛtis are primarily divided into two: (1) animate aud (2) inanimate. Either of these can be subdivided into principal and subordinate. To take inanimate first Blja is principal being the root of all further development and Kārya is subordinate. Animate is also of two types. Here Bindu is principal as it connects the different Acts with the main one. Subordinate is of two types—(i) accompanied by one's personal interest and (ii) meant for the good of the hero only with no interest of one's own. The former is Patakā while the latter is Prakarī.

<sup>3.</sup> The same may be put in a tabular form as under:-



<sup>1.</sup> ND I, 28.

<sup>2.</sup> ND p. 41.

Out of these Bija and Bindu are principal as they pervade the entire plot.

Here it should be noted that the ND has literally followed Abhinava in the above-mentioned classification.<sup>1</sup>

Bija (Seed or germ):

The Bija is that means which in the beginning slightly indicated culminates into fruition. It is like the cornseed which, though hidden in the ground when just sown, gradually develops into branches and subbranches and ultimately vields the fruit.

The Bija forms the beginning of the play proper. It is employed after the prologue. Bija is the means to the realization of the fruit intended in the plot. The Prologue is the performance by the actors in order to introduce the play only and whatever speeches relating to the chief end of the play are introduced therein are meant for initiating the actual play and so even speeches uttered in the Prologue which form a part of the Bija are repeated in the play by the character entering the stage. Just as in the RTN, the speech in the Prologue "Destiny when favourable immediately unites one with the coveted object having brought it even from the different isle, or the middle of the ocean or from the extreme limits of a quarter"—is repeated by Yaugandharkyana in the main scene.<sup>3</sup>

The Bija assumes different forms. Sometimes it may constitute activity.<sup>4</sup> When the removal of a particular calamity is the ultimate end, it may indicate the befalling of that calamity.<sup>4</sup> At times it consists of an indication of the ensuing adversity or prosperity,<sup>8</sup> or the Bija may mark the disappearance of the danger when calamity has already befallen.<sup>7</sup> Thus it may assume various forms.<sup>8</sup>

- ND I, 29, cf. NS XIX, 22.
- 3. RTN I. 6.
- e.g. in the RTN, the activity of Yangandharāyana viz., the depositing of Sāgarikā in the harem, which is ultimately the cause of acquisition of Ratnāvali by Udayana.
- The ND illustrates this by a verse uttered by Sapa in the Mayapuspaka, which refers to leaving of Rama for the forest, death of Dasaratha, etc. (ND, p. 43).
- e.g., the speech of Māṇavaka in the TPV: "The minister even while acting unfavourably towards the master is thus severely put to trouble.......etc."
- e.g. in the MDR, Canakya says, "Who, when I am alive, wants to assault Candragupta?" etc.
- The ND seems to have followed Abhi, while discussing these divasons of Rtja (Ct. Abhi, III, p. 13, lines 7-9). The ND has put it more systematically and elaborately adding illustrations of its own.

Cf. Abhi. Vol. III, p. 12. This topic has been elaborately treated by the present writer in his paper "Abhinavagupta's Division of Arthaprakṛtis; An Interpretation" (Annals of B. O, R. I., Vol. XLV).

. The definition of the Bija as given by the ND seems to echo the NS 1

The introduction of the Bija in the beginning of the play is highly necessary. It is the seed which is responsible for the further development of the plot. A seed in nature too is the origin of all creation. The apparent analogy seems here to be that of a tree. It is the seed which is responsible for the whole tree and which ultimately culminates into the fruit. In drama also Bija is at the root of all action, and it finally transforms itself into fruit (Phala).

## Patakā (Episode):

It is so called as it increases the glory and reputation of the hero, just as the banner of a chariot or a temple increases its splendour.

It is meant for helping the cause of the hero. At the same time it has its own purpose to serve; just as Sugriva, Vibhişana and others, being helped by Rāma, procured for Rāma fame and name and helped him in getting Sitā back by defeating Rāvan; and at the same time attained their object too (as both attained their kingdoms).

Patākā is not indispensable. If the hero requires the aid of other persons in attaining his object, Patākā is to be employed. If, on the contrary, the hero rests on his own strength and does not require any external aid, Patākā is not essential. The same is the case with Prakarī also.

Pataka can come in Mukha, Pratimukha, Garbha and even Avamaráa. Pataka, as we have seen earlier, has its own aum which should be accomplished within Avamaráa because if it is stretched still further upto Nirvahaṇa it would cease to be the helper of the hero as both would have their aims achieved simultaneously. Moreover, the attention of the audience would also be divided.

Patākā and Prakari are the two types of sub-plot (Prāsangika Vṛtta)<sup>2</sup> and the purpose of the sub-plot is to expedite the progress of the main plot. The dramatist should also take care to see that the sub-plot is not over-delineated so as to supersede the interest of the main plot or hinder its natural progress. It is meant for helping the main action.

The term Patākā is significant. Patākā i.e. the banner of a chariot beautifies the chariot and is in itself beautiful, in the same way the hero of the Patākā helps the holo of the main plot as well as himself.

<sup>1.</sup> Cf. NS (GOS) XIX, 22.

<sup>2.</sup> Vide DR I, 13.

## PATAKASTHANAKA (Pro-episode)1

The authors of the ND justify the introduction of this topic when they have already started discussing Patākā. Of course, the Patākā and the Patākāshānaka are totally distinct but there is some element of similarity between the two. Patākāshānaka is defined as an equivocal speech or situation which foreshadows a coming event whether near at hand or distant. The element of being helpful to the main plot is common to Patākā and Patākāsthānaka. Still however it is, different from Patākā and works as an embellishment of the play. It can be employed more than once and there should be no drama without it. It is employed at intervals only and not continuously as a Patākā. This is how it differs from the latter.

### Types of Patākāsthānaka:

It is divided into four types :

(i) When there is an unexpected sudden gain of the desired object, a eg., in the RTN, act III, the King mistaking Sagarikā, who was attempting to hang herself from a tree with a view to committing suicide, to be Vāsavadatiā releases her and recognizing her by her voice cries outfoh, is it my beloved Sāgarikā? Enough, enough of......etc."

Here the aim was different while another motive which is highly artistic and attractive is accomplished.

(ii) The second variety consists of speech which though seemingly hyperbolic is in fact true.\* The speech appears as a sort of exaggeration. But that apparent exaggeration is no exaggeration at all but a hard fact, e.g., in the Rāmābhyudaya, Act II, Sugrīva sends a message to Sitā:

"What more should I say? O lustrous revered lady! Rāma will bring you without loss of time even if you are on the other side of the ocean."

Here this hyperbolic statement of being on the other side of the

Haas - Episode-indication.

And that is why it is called Patākāsthānaka. Cf Patākāsthānasya tulyam patākāsthānakam - ND., p. 44.

<sup>3.</sup> Cf. NS (GOS) XIX. 31.

<sup>4.</sup> In this illustration the ND seems to have followed the Abhi. III, p. 19. Ramacandra gives another illustration from the NLV, his own work, where another purpose-obtaining the picture of Damayanti-is accomplished while the king tree to prevent Vidagaka and Kapalika who are prepared for a combat For still a third illustration from the Nag. see ND, p. 45; compare it with Abhi. III, p. 20.

<sup>5.</sup> Cf. NS, XIX. 32.

sea is actually true in the case of Sitä. This also suggests that over and above the actual purpose, the other one, viz., bringing of Sitä will also be fulfilled.

- (iv) When the speech uttered in reply to a person, conveys without the knowledge of the speaker another sense connected with the play and which definitely suggests as to how the things will ultimately turn out to be;<sup>4</sup> e. g., in the MDR, (āṇakya-"Ob, if the wretched Rākyasa be caught!"

Siddharthaka (having entered)-"Sir,.. .....caught."

Here the sense which was doubtful in the first sentence when taken together with the subsequent sentence is established beyond doubt and then Capakya (joyfully to himself)- "Bravo, the wretched Rakşasa is caught!" Here the peculiar co-incidence goes to suggest the future event.

It will be easily seen that the ND has modelled this discussion of Patākāsthānaka purely on the NS and the Abhi. The four varieties of Patākāsthānaka and their definitions are in accordance with the NS with the only difference that the third variety of the NS has been put last

- . , ., ....,
- 3. Cf. Abhi. III, p. 21.
- 4, Cf. NS (GOS) XIX, 33.
- 5. Cf. Abhi. III, p. 21

Vide ND p. 45; and Cl. Abhi. III, p. 20 Note the essential difference - an apparent contradiction - when Abhi refers to the Act III of the play while ND mentions Act II.
 Cf. NS (GOS) XIX, 34.

<sup>6.</sup> It has to be noted here that this variety of Patäkästhänaka has an intimate annianriy with the Ganda, one of the thirteen Vithyafigas Ganda is explained as a speech, having a different purpose, when connected with the relevant topic, brings out a new sense which reflects upon the thing going to take place (Ct. ND II, 97 pointing out that the sense contained in Ganda is bad or foul, like the fool blood is a boil. Thus the suggestion of Sit2's abondonment in Act I of the UIR though similar to the above instance (i.e. Patäkästhänaka, fourth variety), is an instance of Ganda (Ct. ND p. 138). Abbi. has done well to explain this difference correctly (Abbi. III, p. 21).

(i. e. 4th) by the ND and the fourth variety has been put as the third one. The illustrations are all mostly borrowed from the Abhi, except the one that Rāmacandra quotes from his NLV (1st variety). The DR disposes of the discussion of Patākāsthānaka by giving a general definition of Patākāsthānaka in a verse and does not bother about entering into its divisions. The DR defines it thus: "When a relevent thing going to happen is suggested by irrelevent means (Anyoktı) it is known as Patākāsthānaka".

Patäkästhänaka which may be translated into English as 'Dramatic Irony' has a special importance in Drama. It adds charm to the situation. It occurs when there in one meaning for the actors on the stage and another meaning quite different from it for the audience in the theatre. The use of such irony in a drama is like sauce and salt which makes the dish palatable. Life, as we know, is full of irony and since drama is the mutation of life, it is also capable of ironic treatment.

Patākāsthānaka, like irony, is mostly based on double significance. But it has to be noted with reference to the Patākāsthānaka that its chief purpose is to be helpful in the development of plot. It is not meant simply as a decoration.

# Prakari (Incident):

Just as the Patākā is meant for helping the hero in his efforts, so is also the Prakarī. But Prakarī goes one step forward in the sense that its sole aim is to help the hero while Patākā has its own purpose also to achieve. That is why it is called Prakarī which means "that which helps ( $\sqrt{Kr}$ , to do or to render (help.)) Specially (Pra)".

Moreover like Patākā, Prakarī is also not inevitable. It differs from the Patākā on the point that it is highly short-lived, while Patākā extends over longer duration. The episode of Jaṭāyu in the story of Rāma is an illustration of this type,<sup>2</sup>

The DR does not seem to take into account the fact that in Prakari the Prakari-nāyaka has no personal motive to accomplish (and thus renders selfless help to the hero), and consequently illustrates it by the Śravapa-episode in the Rāmāyapa<sup>4</sup>. According to the DR Patākā stretches far while Prakari is short-lived. Someśvara opines that Prakari constitutes description of the season and the like, that occurs in a composition. It

- 1. Vide DR I, 14.
- 2. Vide ND, p. 46.
- 3. The ND has followed here Abhinava.
- 4. Cf. yad alpam sā prakari, śravanādivrttāntavat.-DR : Avaloka, p. 4,

is meant to help others just as a small bunch of flowers (laghuh puspadiprakarah prakari) is meant to decotate the bed (or the table) etc. 1 Bindu (Expansion):

The main purpose is often lost sight of on account of other digressions which come in the middle and are necessary too. But again that main thread should be taken up. This important work of joining the broken link once again is performed by Bindu. It pervades the whole story as an oil-drop spreads over the entire surface of water, and that is why it is called Bindu - a drop-as it has the pervading capacity. Thus Bindu like Bija pervades the whole of the story with the difference that Bija starts from Mukha Sandhi itself, while Bindu follows it.

Bindu plays an important part in the achievement of fruit. The fruit may belong to the hero, or his helpmate (i.e. Patikānāyaka) or both. Thus Bindu serves the purpose of linking the activities of all these. The hero, for instance, links the activities of his antagonist and vice versa, e.g., in the RBh (Act V), while hearing the story of Sugriva, Rāma becomes unhappy being reminded of the abduction of Sītā. The ND also illustrates from the TPV (Act II).

Kārya:-(Denouement)-It brings the seed sown by the hero or the Patākānāyaka or the Prakarioāyaka to perfection by developing it into fruit in the form of achievement of the desired object. Bhoja remarks that it consists of any one of the three principal objects of human life, viz., Dharma, Artha and Kāma.

The ND explains as to how the importance (Mukhyatā) or otherwise of any Arthaprakṛti is decided. The ND has stated at the outset that out of the five, Bija and Bindu are principal and the rest are subordinate. This is because that the former pair (Bija and Bindu) pervades the entire story while the remaining may be principal or subordinate according to their utility in the achievement of fruit. Thus in the MRC,

KP · Kavyādarśasamketa, p 220.

Cf. ND p, 46. Someśvara gives another explanation of the word. Just as the drops
of pines dropping gradually (one after another) cause the fire to burn continuously,
in the same way Bindu (viz., Vişkambhaka, Pravešaka etc) becomes the cause of
combining the scattered threads (literally limbs) of the story or plot.

Vide ND. p. 47.
 KP, Kžvyždaršasamketa p. 220.

<sup>4.</sup> धर्मार्थकामानामन्यतमं हि पुरुषार्थं कार्यमिति आमनन्ति । SP (MS) p. 171.

<sup>5.</sup> ND, p, 41

It is true that Kārya is as indispensable as Bija and Bindu, still it is the natural consequence and hence relatively less important as compared to the cause which is Bija.

the Patäkk viz., the story of Āryaka, becomes principal and important. Even Prakarī in the Kundamālā, viz., rearing of Sītā and her two children by Valmīki becomes principal. Both Patākā and Prakarī get importance in Rāmastory, for example, the story of Sugrīva and Vibhīṣaṇa (Prakarī). Where Patākā and Prakarī are not important or are completely absent, Kārya becomes principal.

When Patākā enjoys a prominent position it too has the Sandhis. They are known as Anusandhis. They are meant to help the main Sandhis, If not so, the story of Patākā would not be known as sub-plot and there would be increase in the number of Sandhis<sup>1</sup>. The Anusandhis can be two (Mukha and Nirvahana) or more.

## AVASTHĀ

There are certain stages through which a here passes as he employs, the different means while trying to achieve the end. They constitute the activities of the body, the speech and the mind \$\frac{1}{2}\$. These are five in number: (1) Ārambha, (2) Yatna, (3) Prāptyāšā, (4) Niyatāpti and (5) Phalāgama. They are indispensable in a drama. In a sub-plot they remain in a sub-ordinate position. In Nājāka, Prākaraṇā, Nāṭikā and Prākaraṇikā all the five stages are employed but in Vyāyoga and others all may or may not be employed.

They are to be introduced in the same order as stated above. Naturally a man with sound reason will first begin a task, then he will make strenuous efforts to achieve the object (Yatna), by and by he will have the hope of success (Prāptyāśā), then he will be sure of his success provided he succeeds in removing a particular impediment on the way (Niyatāpti) and finally he will achieve the object in view (Phalāgama).

Arambha (Beginning). - It is the eagernees or inner urge to procure the fruit or the desired object,<sup>3</sup> and the efforts as a result of the eagerness.<sup>4</sup>

This is the first stage of the plot-development. Drama represents the struggle of a noble man - hero - to achieve a particular, desired object. Before the efforts can actually start there must be a burning desire - an inner urge to achieve that object. A strong will is the first requirement for any task to be accomplished. The will first, and the efforts will follow automatically. Thus Araribba does not mean

<sup>1.</sup> ND, p. 48.

<sup>2.</sup> ND, p. 49.

<sup>3.</sup> ND, I, 35a,

<sup>4.</sup> ND, p. 50.

48

In these Avasthās the different activities of one or more of the following viz., the hero, the helpmate, the rival or enemy, and fate are seen. Even if beginning may be caused by fate still it does not imply total negation of human efforts. Fate and afforts, both combined, bring out good or evil results. Both are supplementary to each other.

Prayaina (Effort).—It means acceleration of efforts and activity to achieve the end. Here eagerness has increased considerably and a serious effort has been started. Araribha implies simple eagerness. In Yatna the same eagerness is heightened, e.g., in the RTN, the heroine tries to paint the picture of Udayana when she thought that it was not possible to see him personally. This shows that her love has considerably advanced.<sup>1</sup>

This is a subsequent stage in the normal course. When a person thinks over a particular object he develops attachment for it and gradually becomes passionate about it. This passion does not allow him to be at rest. He tries to achieve it by book or crook. He pursues the object and thus the efforts start.

Praphyāiā (Hope or prospect of success). - Here there is a hope for the achievement of the fruit on account of certain occurrence or event only. Here there is no other fruit obtainable nor does it imply the removal of all obstacles. There is a hope that the fruit will be achieved. Just as in the Veni. (Act III) with the killing of Duhsasana at the hands of Bhima, we naturally expect that all the rest of the Kauravas will also be killed.

After efforts comes the hope. One should deserve first and then untiring hard work? By continuous struggle man does go near to his target. The target seems to be at hand, and there is a ray of hope that inspires him to struggle with doubled zest and vigour. Still the obstacles are equally great.

Niyalāþii (Certainty of success): All the obstacles in the path of the achievement of fruit have been removed, and all the helping causes have conjoined together and consequently the fruit - achievement is sure (Niyata) only if a particular obstacle is overcome, e. g., in the Vepl. the entry of Bhima and Arjuna in search of Duryodhana with the words of Bhima, "Where is Duryodhana, the author of deceits in

<sup>1.</sup> Cf. RTN, p. 31 lines 11-12.

gambling, the igniter of the house made of lac.....?" etc. suggests the certainty of success provided Duryodhana is captured and killed.

In Praptyass we have seen that by continuous efforts, the person entertains a hope that he will be able to attain his end. This is like a beacon-light which impels the man to move on and on in the direction of light. So this stage is highly essential. But the course of life—the course of high ambitions and achievements—never runs smooth. One has to meet a thousand and one impediments. By patience and perseverence one has to cross this thorny road to success. Life is a continuous struggle and drama is nothing but an imitation of life. The purpose of drama is to mirrorise life. Thus struggle or conflict becomes the essence of drama.

Here is an essential difference between the Sanskrit drama and the western drama. In western drama the hero, though trying his best, is sometimes represented as being unable to cross the difficulties beset as he is with human infirmities. Man is after all man. He is never perfect and often gives way to his personal defects which he cannot overcome, and there starts the tragedy. This is more realistic as in life good men do not always prosper. On the contrary, the good and virtuous have to suffer while the cunning and wicked take undue advantage of their goodness. Like the drama of life, English drama too often ends in catastrophe. But Sanskrit theory allows no such tragedy on stage. The Indians are highly optimistic abut life. They firmly believe that good will end in good. So the obstacles do come, and the good have to pass through all the thick and thin of life, but ultimately achieve the end. Thus at this stage the impediments being cleared out the hero is sure of achieving his goal.

Phalagama (Achievement of the fruit). Phalagama means the immediate achievement of the desired fruit. This achievement must be immediate and not such as may be obtainable in the other birth like other fruits such as heaven etc., that are obtained by the performance of meritorious deeds such as giving alms, etc. Phalagama means the approach of the fruit. It denotes the beginning of the arrival and not the actual arrival. The obtainment of fruit by the hero is the chief purpose of the play. Thus these are the five stages in the course of the obtainment of fruit. Other stages may be produced by the activities or efforts of the ministers, the heroine, enemies, fate etc., but in such a way that ultimately the fruit of the play goes to the hero only.

This is the final stage of the play. The seed sown in the first stage has developed into a fruit. The efforts of the hero together with other assistants, have borne here the actual fruit.

#### SANDHIS

After having discussed the different stages (Avasthās) of the plotdevelopment, our authors turn to another aspect of the plot, viz., Sandhis (junctures). The Sandhis sre (five, (1) Mukha, (2) Pratimukha, (3) Garbha, (4) Avamarás (or Ámarás or Vimarás) and (5) Nivahapa.

The word Sandhi is derived from the root 'Dhā' with 'Sam' which means to join together'. Sandhi therefore literally means a joint. Sandhis are responsible for joining or connecting harmoniously the different parts of the story (or plot) which are linked together by their contribution towards the same end, each part having its own secondary end, just as the joints of the body; join the different limbs of the body; of the body; on the body so of the body.

They correspond to the five Avasthās, such as Ārambha, Yatna, etc., i.e. Mukha corresponds to Ārambha, Pratimukha to Yatna, Garbha to Prāptvāšā and so on.

As the Avasthās such as Ārambha, Yatna etc. are indispensable in the same way the five corresponding Sandhis too cannot be dispensed with in Nāṭaka, Prakarana, Nāṭikā and Prakaraṇikā. In Samavakāra and others all the five are not needed.

The Sandhis of the sub-plot are known as Anusandhis (smaller Sandhis).

It appears that the idea of Sandhis is based on the analogy of human body<sup>1</sup>. Poetry is often compared to the human form of a male or a charming damsel<sup>2</sup>. Word and sense are its body<sup>2</sup>. Rasa is its soul. Figures of speech are its embellishments, Gunas are its qualities like beauty, valour etc., and so on. The same analogy is coutinued in the concept of Sandhis also. Joints in the body perform the work of connecting the limbs. Similarly, Sandhis, in the drama, connect the different stages of the plot. A thing appears charming only when its parts are properly joined with one another.

The important point that is suggested here is this that five Sandhis correspond to the five stages (Avasthās) stated before. This will mean that the Sandhis strictly correspond to the Avasthā. Each of them begins with the corresponding Avasthā and ends with it.

 Mukha (opening). - It is that part of the main plot where the Bija originates. It corresponds with the first stage called Arambha. Just as the face is the most prominent part of the body so is Mukha to the

Cf. The idea of Sarasvati-putra or Kavyapurusa as given by Rajasekhara-vide KM, chapter III.

<sup>2.</sup> Kavitā-Kāminī, Cf. PR. I, 22.

<sup>3.</sup> Sabdarthau sariram-KM, p. 6.

main plot<sup>1</sup>. It marks the beginning of the play. Here the seed (Blja) is first sown and the sentiment first depicted<sup>2</sup>, e.g. in the first act of the RTN where we find a fusion of different sentiments such as Vira (in the desire of Yaugandharāyaṇa to conquer the whole of the world); Śṛṇġara enkindled by spring in Udayana, Adbhuta in the witnessing of the people's festivities and again Śṛṇġara commencing from the arrival in the garden<sup>3</sup>. In the Satyahariścandra too we find different sentiments like Adbhuta, Karuṇa, Raudra, Vira, etc., depicted in Mukha.

Here again the ND emphasizes the importance of Rasa in a play. Rasa is the soul of dramatic performance and so the dramatist should not lose sight of it.

- 2. Pratimukha (progression) is that part of the plot where the seed which is seen in Mukha and then veiled by some secondary incident becomes manifest. It is accompanied by the stage 'Yatna'. It is so called because it is favourable (Prati=Åbhimukhya) to Mukha, eg, in the RIN the seed which is sown by the utterance of Yaugandharāyaņa: "Destiny when favourable....", etc. is veiled and becomes hardly visible in the spring-festival and cupid-worship; and is clearly unfolded in Act II at the meeting of the King and Sāgarikā, arranged by Susangatā and hence Pratmukha;
- 3. Garbha (Climax). It is that part of the plot which is accompanied by the stage Prāptyāšā. The seed which has been originated and manifest further develops to a stage wherein it is gained and lost in turns by the hero and he frequently searches every time it is lost.<sup>4</sup>

The ND illustrates from the Veni. Acts III, IV and V. At the end it points out that in Garbha the element of loss or despair predominates since here there is merely a probability of attainment of fruit; otherwise the acquisition of fruit would be sure and certain. Contrary is the case in Avamarás where the element of gain or hope dominates, which indicates the certainty of success in acquiring the object.

Cf. Abhi, III, p. 23. ND has verbally followed Abhi.
 ND seems to emphasize the depiction of sentiment which is the chief aim of drama according to Sanskrit rhetoricians.

Cf. Abhi, III, p. 23. The illustration is the same as in the Abhi, The ND has
expanded and elucidated what Abhi, has stated very briefly.

A. RTN I. 6.

The ND has followed Abhi. here, The DR and others define this as that part of the plot wherein the Bija develops in such a way as to be perceptible and imperceptible in turns. DR I, 30.

<sup>6.</sup> Garbha is so called because fruit lies concealed in it,

<sup>7.</sup> The ND clearly echoes Abhi, III, p. 26 lines 6-8,

Here one point deserves attention. The ND has started illustrating from the RTN and we naturally expect illustrations from the same, in order to have a coherent, unified impression. But here we find the ND illustrating from a different work viz., the Vepl., inspite of the fact that Abhinava from whom the ND has drawn abundantly illustrates from the RTN. (The ND probably switches over to the Veni. from the RTN with the conviction that the Vepi. (Acts III to V) provides a more convincing illustration of the Garbha than the RTN. Again here each Sandhi is to be illustrated suitably. It is, therefore, not binding on the authors to illustrate all the Sandhis from one play only).

4. Avamarsa or Vamarsa (Pause) is that part of the plot where the seed which is sown in Mukha and is fast developing into fruit meets with some serious obstacle. It corresponds with the fourth stage called Niyatāpti. Vimarśa is so called because the hero here thinks (Vi+Mrś= to think), that is, reflects or doubts the attainment of fruit though it is near at hand, on account of some powerful obstruction. Thus there is a cause for despair. Nevertheless the great men when obstructed by impediments strive more assiduously and hence are sure to attain the object. These impediments must be shown to befall the hero in order to illustrate that the path to success never runs smooth. It is beset with thorns. Yet one should not slacken one's efforts for the attainment of the fruit as the fortune fayours the brave. These obstacles may be of a hundred types being caused by curse, anger, selfishness, etc. The ND gives a number of illustrations from different works such as the RBh, the RV, the Sak, the Vidhivilasita and the Veni1. The Abhi, points out that this Sandhi is 'Sandehatmaka'. According to him Sandeha is possible even after Sambhavana, when some unforeseen obstacle appears in the way of achievement of the desired object.

5. Nirvahana (Close or Denouement) - It is that part of the plot where the seed and its different stages of development together with all Avasthās, Arthaprakrits and Sandhis are shown to contribute to the production of fruit. It corresponds to the stage called Phalāgama. It ends with the actual attainment of fruit which marks the end of the play itself, e.g., in the RTN after the entry of the magician upto the end?.

Some opine that Nirvahana is that part of the plot where different Sandhis begunning with Mukha and different Avasthas are again briefly

<sup>1.</sup> ND, pp. 57-58.

<sup>2.</sup> Here the ND has closely followed Abhi, III, p. 29 lines 17-18,

touched or indicated one by one, e.g., in the Satya. Act VI the speech of God namely, "We, desirous of testing your worth or excellence, created all this, viz., hunting, the ascetic-girl, the Kulapati, the parrot, the jackals, the travellers, the King of the Mlecchas, the death of a man..." etc.

Here hunting etc., indicates Mukha, the parrot, etc., Pratimukha; the traveller, etc., Garbha; and the man, etc., Vimarás. Thus all these Sandhis together with the corresponding Avasthās are mentioned here.

In fact, this Sandhi occupies a relatively shorter duration. Avamarśa ends with the removal of the final impediment which obstructed the path of success and accomplishment of fruit and here the Nirvahapa begins. Naturally, the drama at this stage is drawing to its close.

It is quite evident that the authors of the ND are considerably indebted to the Abhi. for the entire discussion on this subject. Nevertheless the ND deserves special credit for good many illustrations which it has supplied, at times from Rāmacandra's own works and which go a long way in making the concepts concrete.

Jagirdar opines that the five stages of development mentioned above (i.e. the five Sandhis) are just the five members of a syllogism in Indian Logic<sup>2</sup>. But this sort of comparison is not quite correct or covincing<sup>3</sup>.

#### Critical Remarks :

A deeper study of the trinity of Sandhis, Avasthās and Arthaprakṛtis will make it abundantly clear that there is a string of unity of concept running through all these three. It will not be far to realise that Avasthās, as the name itself suggests, indicate the stages (or conditions) of development. These stages of development are from the point of view of the hero. These Avāsthās indicate the psychological development of the hero. First of all a desire springs in the heart of the hero. This marks the beginning of play proper and the first stage called Ārambha. The desire, when it is a genuine one, is always succeeded by ardent efforts in order to accomplish it. This forms the second stage known as Yatna. But the course of victory or success never runs smooth. It is generally infested with innumerable impediments and for a moment the hope for success is lost. This is a state of suspense and known as Prāptyāša.

It is difficult to decide whose view this is, It has been referred to briefly by Abhi.
in one senteace. Vide Abhi. III., p. 29 limes 6-7. Rämscandra and Gupacandra have
lucidly put this view adding an illustration from Rämscandra's own work.

<sup>2.</sup> Drame in Sankrit Literature, p. 119

Cf. The conception of Sandhis in Sanskrit Dramas (J.O.I., Baroda, Vol. V. No. 4)
 p. 376.

(This is known as 'Climax' in English Drama). But soon the mist of suspense is to be cleared, the darkness dispelled, the obstacles overcome and the attainment of the end is almost certain but for the removal of one or two obstacles. This is Niyatāpti and finally the obstacles that blocked the path are removed completely and the final object attained (Phalāgama). Thus it is evident that here we get an analysis of the plot or action purely from the view point of the hero who by all means is the central figure of the play.

Sandhis form an objective analysis of the plot from the point of view of the playwright himself. A playwright is supposed to develop the play in a fixed pattern. He cannot show the achievement of the fruit first and the efforts afterwards. This would sound awkward and absurd. The plot should develop in a very natural, realistic, psychological, dramatic way. There should be a definite aim to be achieved and all the incidents, episodes and the like represented should be ultimately conducive to the achievement of that aim First, he should represent the seed, the germ-the motive force of the plot-development. The germ is responsible for rousing the hero to action.

These Sandhis well agree with the five stages of comedy in western drama, which are (1) cause or beginning, (2) growth or progression, (3) height or climax, (4) pause or consequence and (5) close?

The divisions into Avasthas will obviously appear to be very logical and psychological. This concept of Avastha very much corresponds with the five stages of plot-development according to the western critics. According to western critics conflict is the soul of drama, Drama, mirrorising life, must represent, in the true sense, the conflict-the conflict of ideas and emotions, thoughts and ideals, rights and duties. These conflicts are universal. Life deprived of conflicts can never be imagined. At every step, man is confronted with innumerable difficulties. What to do and what not to do is the problem which every sane person has to face. So the climax in drama comes in the middle in the stage Praptyasa where the fate of the hero appears to hang in a balance. He is suffering through acute mental torture and trying to cross the vast ocean of difficulties, making his way through all the thick and thin. The curiosity as to what will happen now is at the highest here. But slowly and gradually in the course of the last two stages the hero overcomes the difficulties one by one, and the spectators' minds are proportionately relieved of the tension, and ultimately the play closes with the attainment of the object in view. The five stages (Avasthas) should invariably be present in the Nataka.

<sup>1.</sup> In tragedies the last two stages are (iv) fall and (v) catastrophe,

Arthaprakrtis, on the other band, are not, strictly speaking, the divisions of the plot. They are in fact as Bhoja and other theoristal have pointed out, the material causes (Hetu, Kăraṇa) of the plot. In other words, they are the factors that are responsible for the smooth and gradual development of the plot. The ND is therefore perfectly justified when it calls them "means of achieving the fruit" (Phalasya hetavalp.)

The development of the plot is comparable to the development of a seed into fruit The name Bija (seed or germ), which marks the beginning of the play, appears to be significant. It is the motive force of all dramatic action. The same Bija which is sown in Mukha shoots forth, develops and ultimately transforms itself into fruit. But before that it has to pass through the three Sandhis for its full growth.

Sandhi is so called because :

- It properly joins the different parts of the plot into a harmonious one.
- (2) It is the result of the combination between Avasthas and Arthaprakṛtis (The view of the DR).

The DR, while discussing the Sandhis, lays down that the five Arthaprakrtis joined respectively to the five Avasthas give rise to the five Sandhis beginning with Mukha.

Thus Bija when joined with Arambha will give rise to Mukha, Bindu with Yatna to Pratimukha and so on.

This view of the DR is not convincing for various reasons:

- (i) Patākā and Prakarī are not indispensable in the plot as they are to be employed only if the hero requires the external aid for achieving his end<sup>2</sup> and even in their absence all the five Sandhis are seen.
- (ii) Patākā needs not occur in Garbha only. It may start with Mukha or Pratimukha and stretch upto Avamarśa even,

Similarly it is not proper to confine Prakari to Avamarsa only.

(iii) The Bija is not confined merely to Mukha. It, in fact, pervades the entire plot as it is the Bija whose progressive development into the fruit is the ultimate aim of the drama.

Bindu also is to be employed not only once but may be employed as many times as the main thread is lost sight of and in any of the five Sandhis. It pervades the entire plot.<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> Cf. Bhoja who explains them as-Kathāśariropādānakāraņabhūtāḥ-SP(MS). p. 169.

<sup>2.</sup> Vide ND, P. 41; also Abhi, III, p. 16,

<sup>3.</sup> Cf. Bhoja, who explains it as-Yāvatsamāpti yadbandhah-SP (MS), p. 170.

Thus this mathematical formula laid down by the DR cannot be accepted literally.

If at all we want to justify the DR the statement may be understood as representing a state of idealistic perfection of dramatic technique.

Prof. K. P. Kulkarni also does not seem to be correct when he explains the Arthaprakriis as stages in the development of the action and the five Sandhis as corresponding to the five Arthaprakriis.<sup>1</sup>

#### SANDHYANGAS

The ND begins with the subdivisions of Mukha Sandhi, They are twelve in all begining with Upaksepa and ending in Paribhavana. Out of these twelve, the first six, viz. Upaksepa, Parikara, Parinvasa. Samahiti. Udbheda, and Karana occour in the Mukha Sandhi only. Out of these six again, the first three are to be put in the same order and that too in the beginning, the fourth one in the middle and the fifth and the sixth at almost the end of Mukha. The first five of the above limbs together with Yukti are indispensable here. The remaining ones viz., Vilobhana, etc., are possible in other Sandhis also irrespective of the specified order if the plot demands it. Bheda which implies exit of characters3 has got to be employed at the end of every Act and at the end of Pravešaka and Viskambhaka as well. Sandhangas are employed after the prologue as prologue does not form a part of the drama proper. In this introductory paragraph about Sandhyangas the ND touches some of the note-worthy points about the concept of Sandhyangas. It points out that a particular Sandhyanga may be the Anga or part of a particular Sandhi only, but it does not mean that it is to be employed only there. In fact, most of the Sandhyangas excepting a few can be employed in any of the five Sandhis. The fact that it is a part of a particular Sandhi simply means that it is usually and more often found in that Sandhi. This does not deprive it of the right to appear in other Sandhis also. Moreover, it is possible to reduce the number of the Sandhvangas as some of them can be included in others, But the ND adheres to the old tradition.

Now the ND states the purpose of Sandhyangas. The ND points out that they must be employed because they develop the plot\*; otherwise the story though possessed of all Sandhis will be too brief; e. g., the

Vide-Sanskrit Drama and Dramatists, pp. 37-38.

<sup>2.</sup> Cf. ND. I, 4t, 42.

<sup>3.</sup> Vide ND, 1, 44d.

<sup>4,</sup> Cf. ND, p. 59-60.

entire story of Rāma could be covered in a few sentences, viz., the wife of Rāma was abducted by Rāvaṇa in the forest, Rāma made Sugrīva his friend by procuring for him the monkey-kingdom, constructed a bridge over the sea, killed Rāvaṇa and brought Sitā back.

Moreover, what sort of interest will such a story create in the minds of the readers? On the other hand, even an uninteresting story when represented strikingly through Sandhyańgas becomes highly enjoyable. Even if the story is repeated when the occasion demands it, it does not appear to be so when expressed with the help of Sandhyańgas. Thus the plot is saved from being tedious.

Much of this discussion is based on the Abhi<sup>1</sup>. As regards the purpose of Sandhyańgas the ND has in mind the NS and the DR. The NS (DR simply follows it) gives sixfold purpose of Sandhyańgas<sup>2</sup>, and the same has been summarized with apt illustrations by the ND.

Bharata stretches the popular analogy of Kāvya and the human body, and points out that Sandhyangas are to drama what limbs are to body.

Now we take up individual Sandhvangas one by one.

- 1. Upakṣepa-Sowing of the seed is Upakṣepa-. Here there is simply a suggestion of the seed or the central motive which is to expand over the the whole of the play, e.g., in the RTN I, 6, Yaugandharāyaṇa's speech, viz., "Deatiny if favourable at once brings the desired object, even from a different isle, ..." etc. suggests the course of events to follow, viz., the union of Udayana and Sāgarikā who comes actually from the other isle.
- 2 Parikars consists in a slight expansion of the central motive which is already suggested by the previous limb, e.g., in the Veni, I, 10 Bhima's declaration that he would break the peace as soon as it was effected strengthens the idea that war was inevitable.
- 3. Parinyāsa When the seed which is thus expanded is specially confirmed beyond any shadow of doubt it is called Parinyāsa<sup>6</sup>, e. g., in the Veņī. (I, 21) Bhima's assertion that he would surely break the thighs

Cf. Abhi. III, pp, 36-37.

<sup>2.</sup> NS XIX, 51-52.

<sup>8.</sup> Cf. NS (GOS) XIX, 53.

The definition is quite similar to the DR where we find "Nyāsa" instead of "Upti" of the ND. Both the ND and the DR illustrate from RTN I, 6.

<sup>5.</sup> The same illustration is found in the Abhi. III, p. 38.

NS and DR define it as Tannispatti. ND's definition seems to follow Abhinava. Cf.
 Abhi. III, p. 38.

of Duryodhana and braid the hair of Draupadi clearly affirms the seed already sown1.

The ND notes that these three limbs of Mukha Sandhi should follow in succession<sup>3</sup>. The reason is quite clear. The seed has to be sown first, then expanded and then confirmed.

- 4. Samāhiii\* Repetition of the briefly-stated seed in order to establish it clearly beyond doubt is Samāhiii\*, e.g., Vepl. I, 24 clearly points out that the anger of Yudhişthira, is now violently stirred and is working in all its fury against Kurus.
- 5. Udbhcda-is the sprouting up of the seed. The seed that is sown at the commencement of the play now springs up as a young sprout springs up from the earth. The seed sown in the ground becomes swollen first. This is the earliest stage of the growth of the seed as the seed that lay hidden is slightly brought to light. Thus it is a part of Mukda only and not of Pratimukha which implies a complete manifestation or full development of the seed, e.g., in the Vepl. (I, 26) Bhlma's declaration of his determination to kill all the Kurus and not to see Draupad! before doing it.

The ND here gives the view of some others who define it as 'unfolding of a secret', e.g., in the RTN the verse Astāpāsta.....etc., (I, 23) uttered by the bard reveals the identity of Udayana.

The view is evidently held by the  $DR^{\sharp}.$  The illustration too is from the DR.

6. Karaṇa-is commencing to do what is appropriate to the occasion, e.g., in the Venl. (Act I), Sahadeva and Bhima declare to proceed to fight the Kurus\*.

The ND here mentions the view of some who define Karana as removal (destruction) of calamities by blessings or other means.

But most of the works agree with the first view which the ND accepts. The NLR calls this limb as Kāraņa though its definition and the illustration are not different.

- 1. This illustration is found in Abhi. III, p. 38.
- 2. ND, p. 61.
- 3. In the NS the fourth Anga is Vilobhana and Samāhiti or Samādhāna stands seventh. But the ND has clarified at the outset that the order of these Angas, unless it is so specified, is not binding.
- Sam (well) +ā (on all sides) + √dhā (to put or to nourish).
- 5, Cf. DR I, 29b,
- 6. The same illustration is found in Abhi. III, p. 41 and also DR, p. 10.
- 7. It is not quite clear as to whose view the ND refers to here.

7. Vilobhana - consists in supporting a person in his desire to do a particular thing by means of praise, e.g., in the Veni. (p. 19) Draupadl pays a handsome tribute to Bhīma by saying, "What is difficult, my lord, for you to accomplish when (once) you are violently enraged?"

The ND has followed Abhinava here. The latter remarks that this limb and the first three (viz., Upakṣepa, Parikara and Parinyāsa) occur usually in the Mukha only. The NS has put it after Parinyāsa and so the ND remarks that it occurs after Parinyāsa only but it is not mentioned after Parinyāsa as Vilobhana can occur in other Sandhis also.

8. Bhedana<sup>2</sup>—It is the exit of the characters on the stage. When the characters (on the stage) leave the stage in pursuance of some end or the other it is known as Bhedana, e.g., in the Venl. the powerful speech of BhIma declaring the heroism of the sons of Pāndu in the battle-field results into the exit of Sahadeva (and BhIma also) from the stage<sup>3</sup>.

The ND mentions here the view of others who define it as "encouraging the person"4.

The ND mentions still a third view according to which Bhedana consists of the expedient of sowing dissension among the foes who have joined together and who bar the appearance of fruit from the seed.

9. Prāpaņa<sup>6</sup> - is defined as "obtainment of pleasure or what would bring happiness; e.g., in the Venī. Bhīma is happy to learn from the Kañcukin, that Kṛṣṇa has failed to settle the feud peacefully."

The NS defines the limb as Samphātabhedanārtha i.e. disruption of the union (NS (KM)XIX, 73). The word is open to a double interpretation. The ND has followed the one given by Abhinava, viz., 'dispersal of characters under one reason or the other,' while others seem have interpreted it differently (i.e. disrupting the enemies).

ND, p. 64. Abhi. too gives the same illustration. Cf. Abhi. III, p, 38. DR gives Vepf.
I, 22 as the instance of this Anga.

<sup>2.</sup> The NS (also the DR) calls it Bheda.

Here ND has followed the Abhi. The illustration is also drawn from the Abhi. Cf. Abhi. III, p. 42.

The view referred to here belongs to none else but the DR. The illustration given here is also in accordance with that of DR, cf. Avaloka, p. 11.

<sup>5.</sup> It is not quite clear as to whose view exactly the ND is referring to here. The ND does nothing more but mentioning it. It does not illustrate. Shri G. K. Shrgondekar considers this to be the view of the DR (vide, ND: Preface p. 6) but the view is not found in the DR, It may probably refer to Bhoja who defines it as "Samghā-tartpabhēdah."

The NS calls it Prapti.

<sup>7.</sup> Veni. p. 20.

A particular Anga is at times repeated in one and the same Sandhi in order to provide striking or extraordinary speech in abundance. In the Veni, this same Anga is repeated in the words of Bhima, viz., "Shall I not destroy through rage the hundred Kauravas in the battle ?.....etc.",1 which give great pleasure to Draupadi.

10. Yukii - consists in pondering over the action or the task to be accomplished with proper discrimination taking into full consideration the merits and demerits or advantages and disadvantages of the same.

The ND illustrates from the Udattaraghava where Lakemana ponders over the act of Kaskevi and Bharata.2

- 11. Vidhana When happiness and misery are represented in one character or different characters we have Vidhana, Vidhana is of four types:-
  - (i) Happiness and misery are found in one character.
    - ( ii ) Happiness and misery are found in different characters.
    - (iii) In one character there is only happiness.
    - (iv) In one character there is only misery.

This Anga is to be distinguished from Prapana or Prapti which also implies attainment of happiness. In fact Prapti indicates the search for happiness or the object of happiness, while in Vidhana the happiness is just at hand and belongs to one character only.

12. Paribhāvanā - is astonishment or rather curiosity to know what a particular thing is. Just as in the Nagananda when the heroine is seen by the hero he begins to imagine who she is 8.

Looking to the form of this Anga and the illustration of the ND we are immediately reminded of the figure of speech called Sandeha. It is probable that some of the Angas like this later on developed into figures of speech.

Now let us consider the Angas of Pratimukha Sandhi. They are thirteen in all. Here the order is not so important. The first cight Angas may or may not have scope in this Sandhi, depending upon the nature of the subject-matter. The remaining five ought to be necessarily employed in this Sandhi.4

13. Vilāsa - 18 the desire of man and woman for the pleasure of Love. The ND illustrates from the Sak. (II, 1-2) where Dusyanta expresses his desire for Sakuntala.

<sup>1.</sup> Veni. I, 15. The illustration seems to have been cited, following the DR. Cf. DR. p. 8. Abhi. cites another illustration, of course, from the same work viz. Veni. Vide ND, p. 66.

<sup>3.</sup> Cf. Nag. I, 15.

<sup>4.</sup> ND I. 46-47.

This Adga must be employed in the beginning of Pratimukha only. Whatever sentiment has been delineated in Mukha, the same has to be developed by Vibhāva, Anubhāva, etc. in Pratimukha. Thus, love that is depicted in Mukha in amorous dramas (whose fruit is acquisition of love) is developed in Pratimukha by the aid of Vilâsa. In dramas dominated by heroic sentiment Vilâsa stands for energy (Usâsa).

Here the ND criticizes the love-scene between Duryodhana and Bhānumatī in the Venī. which is a drama of heroic sentiment. The ND has clearly pointed out that in a heroic drama Vilāsa should not be taken to mean amorous sport as love has little scope there and so the Vilāsa depicted in the Venī. in the midst of war is highly improper. The ND quotes in support of the view a Kārikā from the Dhvanyāloka, "viz.," Sandhis and Sandhyangas are to be employed with a view to developing Rasa and not merely to fulfil the conditions of the Śāṣtra."

The love-scene in the Venī. has been a subject of criticism by most of the rhetoricians. Abhinava' criticizes it in the particular context, so does Hemacandra. The ND simply reproduces this criticism.

14. Dhanana\* - is a slight disrespect shown to the request made.

The ND illustrates from the Parthavijaya where Yudhişthira persuades

Bhima to help Duryodhana who was captured by Citrasena but Bhima

refuses to help him who was the doer of so many misdeeds.

The ND refers to the view of some who define Dhūnana as despondency (Arati)<sup>6</sup>, The ND includes it under Rodha.

15. Rodha is (frustration) or despondency on account of the hindrances in the way of obtaining the desired object. The ND illustrates from the DevI. where the speech of Rāmagupta addressed to Candragupta (disguised as a woman) giving vent to his love for him is taken by DhruvadevI as one addressed to a lady and she is highly distressed.

16. Sānivana - is pacification of an angry person. The illustration is given from RBh. where Rāvaņa, who is infuriated by the unpleasant

Here the ND has followed Abhinava. Cf Abbi – Iha ca ratigrahanam pumarthopayogi ratagatasthāyibhāvopalakṣaṇami, tena virapradhāneṣu rūpakeṣu ... ratirūpeṇa utsāhah – (Vol. III. p. 42).

<sup>2.</sup> The criticism of the love-scene in the Veni. is also found in Dhv. p. 263.

<sup>3.</sup> Cf. Dhv. III. 12.

<sup>4.</sup> Cf. Abhi. III, p. 42.

<sup>5.</sup> The NS and the DR call it Vidhūta.

<sup>6.</sup> The view referred to is held by the DR. Cf. DR I, 33a.

words of Marica and therefore girds up his loins to send him to heaven, is pacified by Prahasta. In the speech of Marica there is another limb called Vajra which consists in a cruel remark. Vajra is explained later on. This clearly indicates that the order followed does not have any significance. One more him that we get here is that it often happens that one limb may go to develop the other. Lumbs are often mutually connected. Thus Santvana and Vajra have a special relation.

Santvana implies pacification of anger. This anger is naturally caused by some unpleasant or haughty talk. In this case Vajra becomes the cause of Santvana. It can also be established that Vajra should generally be succeeded by Santvana as Bharata prohibits the scenes of actual violence on the stage. The playwright may suggest the battle by sending them away from the stage in the heat of anger.

The NS (and the DR) calls this limb Paryupāsanā, which is defined as pacification of the furious<sup>2</sup>.

17. Varņasamhlīti - occurs when a host of characters like the hero, the heroine, helpmates and others assemble together. Varņa here means the characters, so called as they are described (Varnyante) (as gathering for the accomplishment of a particular object.)

The ND here mentions the view of others who understand the word Varapa as four castes, such as Brahmin, Kşatriya, etc., and there is an assemblance of two, three or four of these Varnas at one and the same place.

This view is obviously held by the DR which defines it as an assembly of the four castes<sup>3</sup> and gives the same illustration as given above by the ND.

There is still a third view which defines Varnasamhāra as "repudiation of the described object." Here Varņa is taken to mean 'varņita artha' (described object) and Samhāra to mean (Sam+ 4/ Hr to suppress or to withdraw) suppressing, withdrawing, repudiating.

The view seems to refer to the NLR4. The illustration is cited from the VepI. where Bhānumatī asks Duryodhana to avert the evil effect of the falling of the flag of the chariot by the loud recital of the Vedas by Brahmins4.

<sup>1.</sup> ND, p. 79.

<sup>2.</sup> NS (GOS) XIX, 80.

<sup>3.</sup> Cf. DR I, 32. ed.

<sup>4.</sup> NLR. p. 30.

<sup>5.</sup> Veni., p. 48.

It is quite clear that theorists differ on the meaning of the word Varna'. Abhinava severely criticizes the view of those who take the word Varna to mean four castes, considering it to be futile. It can be easily perceived that a drama has more concern with the characters rather than their castes, and hence the view has to be rejected, as Abhinava remarks, looking to the secular atmosphere of drama.

Narma - is laughter or joke for the sake of sport or enjoyment<sup>3</sup>.
 Its essence is humour.

The ND gives three illustrations from the RTN (Act II) which comprise jokes between the jester and the king and between Susanhgata and Sagarika. The purpose of selecting three illustrations from one and the same work is stated to be that it is possible to employ one and the same Sandhyanga again and again Similarly the ND gives three humorous illustrations of Narma from Ramacandra's own work, NLV, e.g., when the king asks Lambastani to take her seat, the Vidüşaka humorously points out that the seat was too weak for her to sit and advises her to sit with care.

19. Narmadyuti - When that particular humorous speech is meant to cover some fault it is called Narmadyuti, e.g. in the RTN (Act II) where Vidüşaka styles gäthä as a Vedic metre in his attempt to hide his ignorance and provokes king's laughter.<sup>8</sup>

The ND mentions another view under the phrase 'Anye Āhuḥ,' acroing to which it (Narmadyuti) means 'joy produced by Narma i.e. humorous remark.' This, again, is the view of the DR.<sup>6</sup>

The ND concludes this discussion by a useful remark, viz., these two limbs (Nos. 18 and 19) are to be employed in dramas of love only, because humour fits in them only, as their dominant Vrtti is Kaiśiki which represents love (and humour).

20. Tāpā - (NS-Tāpana) is perceiving a calamity or danger. The illustration is given from the Pārthavijaya\* where Kaācukī cries for help

Yat tu brāhmaņādīvarņacatuṣṭayamelanam iti tad aphaļatvād anādṛṭyam eva,— Abhi, III, p. 47.

<sup>2.</sup> The DR too gives a similar definition, Cf. DR I. 33c.

<sup>3.</sup> Vide ND, p. 74.

<sup>4.</sup> Vide ND. p. 75.

ND, p. 76. Also Cf. Abhi, III, p. 44. Mark specially the lines commenting upon that, as given by ND which agree with Abhi. almost literally (ND, p. 76, lines 7-8).

<sup>6.</sup> Cf, the definition of DR I, 33d and the illustration that follows,

<sup>7.</sup> Cf, ND III, 108.

<sup>8.</sup> Vide ND. p. 76-77.

to save the queen of Duryodhana assaulted by Gandharvas and immediately Yudhisthira takes up his bow in haste.

The ND mentions another view which does not regard this Tapana as a limb but reads Samana instead, which is defined as pacification of anger (or anxiety or distress) and averting the evil or danger.

This view is found in the DR which does not recognize Tapa but reads Sama instead and defines it as alleviation of uneasiness or anxiety or despondency (Arati). The illustrations, of course, differ, the ND's is from the Parthavijaya and the DR's from the RTN. Moreover, the ND gives two types of Samana, viz, pacification of anger, etc., and alleviation of uneasiness. The DR ignores the former.

21. Puspa - When a sentence uttered excels the one formerly uttered that is known as Puspa<sup>2</sup>. Just as a flower decorates the hair, in the same way here the later sentence decorates the earlier one. The ND illustrates from the Vilakşaduryodhana where Bhīşma while describing the battle remarks - "Formerly we who were in a great number ready to fight with our weapons saw only one (Arjuna) but afterwards we saw as many Arjunas as we were."

22. Pragamana (Pragayana, Prafamana\*)—is a series of questions and answers. There should be two at least in the series. It should consist of clever arguments or witty speeches. It ought to be such as may reveal some important aspect of the plot, character or sentiment.

This limb may be compared with the Vithyanga named Väkkeli which is also defined as a " series of questions and answers - a humorous dialogue".

23. Vajra-is a cruel remark made to one's face It smashes the former speech or action of the opposite party. An apt illustration is provided by the quarrel between Karpa and Aśvatthāman in the Vepl. Act III.

24. Upanyāsa - is an argument or a trick in order to accomplish a particular object, The ND illustrates from the KTR where Sitā who first refused to get into the areal car of Rāvaṇa was made to do so by threatening her that if she did not obey, he would cut the heads of Brahmins in her presence.

The SD defines this limb as 'conciliation or propitiation (Prasadana)'.

1. Cf. DR I, 33.

<sup>2.</sup> The definition echoes the NS, cf. NS XIX, 80,

Cf. ND·p. 78.
 DR, p. 14 F. N.

<sup>5.</sup> NS (KM), pp. 314, 316,

<sup>6.</sup> Vide NLV Act III, p. 39.

25. Anusas pana - is the pursuing of a desired object, which though once seen has been lost for the time being. The illustration is given from the Pārthavijaya where Draupadl who has forgotten her insult by Duhśāsana with the passage of time again remembers it.

The NS mentions this limb as Parisarpa, but the definition does not differ materially from that given by the ND.

After this the ND turns to the limbs of Garbha. They are thirteen in number. The ND here notes that the first eight of the thirteen are subsidiary while the remaining five are principal.

26. Samgraha - (propitiation). It consists in the use of conciliatory words (Săma), giving of a gift (Dāna), causing dispute (Bheda), punishment (Danda), fraud, etc. The illustration is given from the RTN (Act III) where the king is pleased with the Vidūşaka and gives a gold bracelet in return.

The DR too gives the same illustration from the RTN<sup>2</sup>. The ND illustrates Bheda and Danda also from the Raghuvilāsa.<sup>2</sup>

27. Rapa - is a statement embodying doubt regarding the true nature of something. Ripa implies indefinite form. This is different from Yukti (of Mukha) which has a definite form and consists in pondering over an action or a task to be accomplished.

The ND illustrates from the KTR where Rāma, not recognizing Jaṭāyu first, says "Is it a mountain with its wings cut off by Indra or the son of Vinatā cut off by demon kings who are his enemies? Or is it dead Jaṭāyu.....?" etc.

It is easy to see here that this limb corresponds to the figure of speech called 'Sandeha' and very probably this limb might have later on developed into the figure of speech of that kind.

This limb can very well be compared with the limb Paribhāvanā of Mukha Sandhi, where too a similar doubt arises in the mind of the person on seeing an object of beauty. Still the difference can very well be seen from the actual illustrations quoted by the ND. In Paribhāvanā the person is dazzled, as it were, by the extraordinary beauty of the object in front and suspects it to be some unearthly creature; while in Rūpa there is a doubt about the real nature of the thing on account of several reasons such as the distance, as a result of which the object is not very clearly perceived. Thus this limb (Rūpa) is much nearer to the figure Sasanācha,

<sup>1.</sup> RTN, p. 65. This illustration is found in Abhi. III, p. 89.

<sup>2.</sup> Vide DR, p. 18.

Vide ND, pp. 82-83.

The ND gives another view. Rūpa is a remark embodying a doubt or apprehension. The illustration is from the RTN (Act III) where the king tears that the love - affair might have been known to the queen.

Clearly enough this view belongs to none else but the DR. The DR (p. 17) gives the same illustration too. This definition of Rūpa much resembles Yukti which consists of thinking over an action or a task with proper discrimination.

According to the third view Rūpa or Rūpaka means 'a speech with striking sense'. The illustration that is quoted is a novel description of war as given by Sundaraka in the Veni.

The NLR defines Rupa as a hypothesis having a striking sense, which corresponds to the above view, but illustrates it from the RTN III, 2.

28. Anumāna - is an inference or deduction on the basis of characteristic sign (Linga or Hetu)<sup>2</sup>.

The ND, following the Abhi<sup>2</sup>, points out the distinction between Anumāna and Yukti, viz., in the former there is a definite conclusion or decision while in the latter there is merely a surmise or guessing. Thus the two are totally distinct.

The ND illustrates this from the Svapnaväsavadatta of Bhasa. Finding slab in the Sephälikä bower warm and the flowers crushed under feet Udayana infers that some one who was already sitting there has left the place instantly on seeing him arrive.

It is easy to see that this limb later on develops into the figure Anumana.

29. Prārthanā - is an entreaty or request for love, joy, festivity, etc., appropriate to the ultimate end or fruit to be obtained. The ND illustrates from the Devicandragupta, Act IV where the hero entreats Mādhavasenā for the union.

The ND mentions the view of 'others' who define it as a mere entreaty or request of any kind'.

It is not quite clear as to whose view is mentioned here. NS (GOS) Vol. III too in the foot note on p 48 mentions the same view

It seems on a closer analysis that according to this view, Rūpa will mean a novel or graphic description, thus forming the base of Svabhāvokti.

The definition of the ND seems to be more scientific than that of the NS which
defines it as conception of a thing on the basis of a similar one. Cf. NS (GOS)
XIX. 85 Here the word Riga is rather confusing.

<sup>3.</sup> Cf. Abhi. III, p. 49.

<sup>4.</sup> Cf. ND, p. 84.

<sup>5.</sup> In fact this verse is not found in the Svapna that is available at present.

<sup>6.</sup> Vide ND, p. 84.

<sup>7.</sup> The view seems to belong to the NLR (p. 32),

Some do not accept this limb as well as the earlier one, viz, Anumāna. The DR does not recognize Prārthanā but does accept Anumāna.

30. Udahris¹ - is an exaggerated speech. The ND, following the Abhi., illustrates it from the RTN III, 2, where Udayana wonders as to how mind which is by its very nature unsteady and difficult to be hit at is smitten by cupid by all his arrows simultaneously².

The DR illustrates from the RTN, where Vidūṣaka says that the king will be pleased more by hearing the good news than he would be by acquiring the domain of Kauśalas³.

The word Udāharaṇa in common parlance is used in the sense of 'an illustration' but here it conveys a special sense; 'Ud' is in the sense of 'excellence' and Å+Hr., means 'to speak'. This sort of exaggeration is at the root of all figures of speech'.

31. Krama - is the discovery of the feeling of another person by one's imagination and intelligence. The ND illustrates it from the Devicandragupta where Candragupta reads the feeling of Dhrwadevi.

The ND mentions the view of 'others' who define it as 'the acquisition of an object which is already being thought of', e.g., in the RTN, Vidūşaka arranges a meeting between the King and Sāgarikā who was already being thought of?.

The ND refers to still another view according to which Krama means acquisition of the future object. The illustration is found in the Veni. when Krpa points out to Duryodhana that the son of Drona has resolved to bear the huge burden of war. Being invested with supreme command by Duryodhana he is capable of uprooting the three worlds even, what to talk about the forces of Yudhişthira? Clearly this view refers to the NIR.

The illustration is also the same as given by the NLR.

32. Udwega - is fear caused by theives, kings, enemies or the heroine (i.e. the elder queen), etc., e.g., in the MRC Cărudatta is afraid of the king on account of the charge of theft levelled against him<sup>3</sup>. The definition of the NS runs as follows:-"The fear from King's enemies or Dasyus

NS & DR call it Udāharaņa.

The illustration contains an element of contrast and thus forms the figure Virodha.
 The same illustration is found in Abhi. III, p. 48.

<sup>3.</sup> RTN, p. 64.

<sup>4.</sup> Cf. Saisā Sarvatra Vakroktih...etc. - KL (of Bhāmaha) II, 85.

<sup>5.</sup> ND, pp. 85-86. The definition echoes NS XIX, 84.

<sup>6.</sup> ND, p. 86.

<sup>7.</sup> The view belongs to the DR and the illustration also is the same.

<sup>8.</sup> NLR, p. 32.

<sup>9.</sup> Cf. ND, p. 87.

is known as Udvega". The ND has followed this. The ND in the explanation adds the fear from the elder queen too. This is in accordance with the Abhi. The Abhi. takes the word 'enemy' in the sense of 'the queen". In a drama of love the enemies cannot have much scope. There the word should be taken in the sense of those who put obstacles on the path of the hero in his love-affair. The Abhi. accordingly illustrates from the RTN where the king and the Viduşaka dread the arrival of the queen Vasavadatta1. The ND, following Abhinava, adds the word Nāyikā in the explanation.

The ND adds another instance of Udvega from the RTN where Sagarika through the fear of the queen makes up her mind to commit suicide?.

33. Vidrava - is apprehension of some obstacle or dreadful object. It is so called because it causes the heart to melt or soften. Udvega implies the danger that has already approached, while Vidrava implies the possibility of the attack.

The ND here criticizes the view of those who recognize Sambhrama instead of Vidrava, defining it as fear and trembling. This view is held by the DR3. This Sambhrama is included in the two Angas, Vidrava and Udvega,

34. Aksepa5 - is the revelation of the germ which is employed in Praptyasa and which is the cause of the final attainment of the fruit, e.g., in the Veni, the charioteer speaks, "Drona could not save the king of Sindhus from the son of Prtha, .....etc. "6

Here the ND gives another alternative explanation, viz., when the Bita which is the desire concealed in one's heart is brought out it is known as Aksepa, just as in the RTN the words of the king who takes Vāsavadattā as his dear Sāgarikā and describes her beauty reveal the secret love of the king for Sagarika?.

The ND adds here that 'some' do not recognize this limb4.

35. Adhibala - is defined as ' superiority of intellectual power or superiority of fraud or cunningness's. The ND explains that when of the two

<sup>1.</sup> Cf. RTN 111, p. 75.

<sup>2.</sup> Cf. RTN III, p. 78. 3. Cf. DR I, 42b.

<sup>4.</sup> NS calls it Aksipti

<sup>5.</sup> Veni. IV. 2

<sup>6.</sup> RTN III, 11.

<sup>7.</sup> It is difficult to trace who are the persons referred to here as 'Kecit.'

<sup>8.</sup> Here the two readings betray a double meaning. The actual definition is 'chalâdhikya', 1 e. superiority of cunningness which finally agrees with the definition of the NS which defines it as deceiving by fraud (Cf. NS XIX, 87), but in the commentary, while explaining the definition, the word is replaced by Bala i.e. power such as that of

persons bent upon deceiving each other if one succeeds by virtue of his superior strength, intelligence, friends, etc., it forms an instance of Adhibala, so called because there is superiority (Adhi) of strength (Bala) in the matter of fraud<sup>1</sup>; e.g. in the RTN (Act III) the king has been deceived by Vāsavadattā dressed as Sāgarikā on account of the stupidity of the Vidūsaka<sup>2</sup>.

Others, notes the ND, define Adhibala as fruitlessness or failure of the deceit or fraud; e.g., in the RTN the king entreats the queen, "O queen! Here shall I, who am full of shame, wipe off with my head the reddish tint of your feet...etc.,"

Here the efforts of the king to deceive Vasavadatta do not meet with success.

The ND refers to still a third view according to which Adhibala consists in a sentence embodying taunt.<sup>5</sup>.

36. Mārga - is speaking out what is true<sup>6</sup>. In its gloss the ND explains it as a sentence embodying general truth applied to the relevant context. The ND illustrates from Rāmacandra's own work Raghuvilāsa. (Act IV) where Rāvaņa utters the truth that path of love is peculiar and indiscriminate as Sitā abstained from Rāvaņa, the Lord of Lankā, and loved Rāma who lived the life of a forester.

87. Asatyāharaņa<sup>1</sup> - is deception or fraud. The illustration is from the Mal. (Act IV) where the Vidnşaka feigns a serpant-bite and thus deceives the people.

38. Totaka - (Trotaka-SD) is a speech full of excitement or agitation due to anger, joy, and the like. It is so called because it breaks (wounds) the heart ('Tut' (causal) to break)<sup>8</sup>.

<sup>1.</sup> The explanation of ND follows Abhi, III, p. 57.

<sup>2.</sup> The same illustration is found in Abhi.

<sup>3,</sup> RTN III, 14.

<sup>4.</sup> This view seems to refer to the NLR or the DR. The definition by the NLR verbally agrees with the view even though the illustrations differ (Vide NLR, p. 32). The DR supplies two definitions of Adhibala. According to one definition of Adhibala consists decest (Adhisaindhi), while according to one definition adhibala consists deep the plot or readering others' plan fruitiess. The same illustration as quoted by the ND is found in the DR too. The two views do not differ substantially. According to both, in Adhibala there is an element of fraud or decent as one party tries to befoot the other and the one having superior intellect succeeds,

<sup>5.</sup> Vide ND, p. 90. It is difficult to trace whose view is referred to here,

<sup>6.</sup> The definition literally follows NS (GOS) XIX, 83.

<sup>7.</sup> NS (DR too) calls it Abhūtāharaņa.

<sup>8.</sup> Totayati bhinatti hrdayam iti-ND, p. 91; also Cf. Abhi, III, p. 51.

The ND illustrates from the Raghuvilasa (Act IV) where Ravana is overloved in anticipation of Sita's love1.

Now the ND turns to the thirteen limbs of Avamarsa. The first nine of these beginning with Drava, are employed according to the need or occasion while the remaining four are used prominently.

- 39. Drava is disrespect to a respectable person<sup>2</sup>, e.g., in the RTN, disregarding the husband who was personally present. Väsavadattä outs into fetters Vidūsaka and Sāgarikā3.
- 40. Prasanga is mentioning the great (i. e. one's elders) in a revered manner. Just as in the Veni. Yudhisthira remembers his ancestors and pays homage to them by offering them libations of water4.

The ND mentions another view according to which Prasanga means 'an irrelevant speech', e.g., in the Veni. Yudhisthira laments the death of Bhima (being deceived by the demon in the disguise of an ascetic).

It may be noted that the view referred to here belongs to Bhoia. The illustration too is the same as in the SP.

- 41. Sampheta (altercation) is an angry speech, e.g., in the Veni. the passage which reports exchange of hot words between Bhima and Duryodhana6.
- 42. Apavāda is censure of one's own faults or of others, Thus Apavāda is of two types - (i) finding one's own fault, e.g., in the Puspadūsitaka the Brahmin abhors his own self?. (ii) Finding the faults of others, e.g., in the Raghuvilasa Act VII, Marica exposes the faults of Rayanas.
- 43. Chādana (Sādana-NLR) is the wiping out of one's own insult. In the RTN Sagarıka wished, when the magic fire blazed forth, that it was her good luck that the burning fire would put an end to all her miseries.

Here the ND mentions the view of 'others' who hold that Chadana means swall-wing an insult in order to attain a particular object, e.g., in a play called Anangasenaharinandin (written by Suktivasakumara) the hero Harinandin brought ill name for himself by accepting the crime of theft with a view to saving the Brahmin.

<sup>1.</sup> Cf. ND, p. 92. Vide NS XIX, 90, DR 1, 45.

<sup>3.</sup> ND takes this illustration from Abhi. Ili. p. 53.

<sup>4.</sup> Vide Veni. VI, p. 184.

<sup>5.</sup> Cf. SP (MS), pp. 222-223; also Cf. NLR, p. 35.

<sup>6.</sup> Cf. Veni. VI, 10-11.

<sup>7.</sup> Cf. ND, p. 94.

<sup>8.</sup> Cf. ND. p 94.

<sup>9.</sup> RTN IV. The illustration seems to be taken from Abhi. III. p. 56.

This view has been followed by the SD. Bharata defines it as a statement or speech arising out of disgrace and made with some purpose.

Others do not recognize this limb and read 'Chalana' instead ', which is defined as 'insult', e.g., in the RBh, the insult of Sita by forsaking her constitutes Chalana.

Others define Chalana as 'infatuation' (Vyamoha)<sup>2</sup>, e.g., in the Veni. VI, being deceived by the demon in the disguise of an ascetic king Yudhişthira and Draupadi fall into a swoon.

44. Dyuti implies censure (or rebuking). The ND illustrates it from the Kṛṭyārāyaṇa where Angada rebukes Mandodari.

Here the ND mentions the view of 'Some' who define it as Tarjama (reprimanding or threatening pointing to the contempt or ridicule) and Udvejana (hurting the feelings, frightening) and others who define it as Tarjana and Adharşana (hurting) but both the views take Dyuti as any remark which is directly or indirectly meant to insult and thus are included in the above-mentioned definition of the ND.

45. Kheda - is fatigue, physical or mental, e.g., in the Vikram. Purūravas says, "Oh, I am tired. Let me enjoy the cold breezes...etc." This suggests physical fatigue.

At times this exhaustion may be physical and mental as well'.

The ND makes a note here. In fact Srama or Kheda, Udvega, Vitarka etc. are Vyabhicaris, still they are mentioned in the list of Sandhyangas also in order that they my go to strengthen a particular Rasa.

46. Virodha\* - is an impediment or obstacle in the way of attaining the desired aim, e.g., in the KTR Act VII the chamberlain tells Laksmana, Vibhişana and others that Sitä herself entered fire on seeing the head of Rāma fraudulently created by the magical powers of Rāvana.

Here the ND points out that some do not recognize Kheda and Virodha and mention Vidrava and Vicalana instead. Here the Vidrava is

The reference is to the DR as it does not recognize the above limb. Even the illustration from Rāmābhyudaya agrees with that of the DR.

It is difficult to see who hold this view.

Cf. DR I, 46 b.
 Vide ND, p. 97.

<sup>5.</sup> NS & DR (1, 47b) call it Virodhana. Abhi. calls it Nirodhana. Cf. Abhi. III, p. 35.

<sup>6.</sup> It is quite obvious that by 'Anye' here the ND seems to refer to the DR which mentions Vidrava and Vicalana; still however one point has to be remembered here, The DRI, does not mention Kheda but does mention Virodhana which it defines as angry speech. It is difficult to understand in this case the difference between Virodha and Sampheta which also means angry speech. The illustrations of both as given by the DR do not differ in seems.

taken to mean an attempt to slaughter, bind etc. The resolve of killing can be illustrated from the MRC (  $Act\ X$ ) where Carudatta is taken to the gallows.

Vidrava occursieven when haste or confusion is implied. Just as in the Venf. Yudhishira says, "Who, who is there? Bring the bow together with the quiver. Is there any attendant here?" This clearly shows haste and confusion.

Vicalana means bragging on account of valour, family, learning, physical charms, good fortune, etc., e. g., in the Veni. V, 27 Arjuna waxes elousent over his great feat and hence it is Vicalana.

It will be easily seen that in this case Vicalana becomes identical with Samrambha which is defined as 'proclamation of one's own power's.

47. Samirambha—is proclaiming one's own strength or power, e.g., in the Venl. Bhima thunders (before Duryodhana), "O fool! That you were made to give vent to your sorrow, like a woman, by means of your tears and that you were made to witness the tearing of the chest of of your brother—this is the reason why you, an unworthy king, were allowed to live (so long), when Bhimasena, an elephant to the lotus-pond of your family, was enraged." There needs not be wrath or anger, e.g., in the Vent. (VI, 6) Yudhişthira's speech to Draupadl describing the valour of Bhima is devoid of wrath.

The ND explains the difference between Sampheta and the Samrambha. In the former there is simply an angry speech while in the latter there is a proclamation of one's strength also.

The DR does not mention Samrambha but its definition of Vicalana resembles this limb.

48. Śakti - is that limb where pacification of one who is angry is made by one's power of intellect, or when the angry foe is completely destroyed, e.g., in the RTN (IV, 1) the king's speech shows that the anger of Vāsavadattā standing in the way of the acquisition of Sāgarikā in pacified.

Some define Śakti as "pacification of opposition". The illustration is from the UTR (VI, 11) where Lava's opposition to Candraketu and his army is allayed at the sight of Rāma.

The definition is in accordance with the DR which defines it as bragging. The illustration that follows, also, is verbally copied from the DR, cf. DR, p. 26.
 ND, p. 99.

Vent. V, 33, (ND, p. 99). The same has been quoted by the DR to illustrate Virodhana (DR, p. 25.)

<sup>4.</sup> The view refers to DR. Vide DR, p. 23.

<sup>5.</sup> The same illustration is quoted by the DR (p. 23).

Here some regard another limb called Bhāvāntara which occurs when the expressed intention is quite opposite to the real intention, e. g., in the Tāpasavatsarāja (Act VI) Yaugandharāyaṇa, who really wants Vāsavadattā to refrain from ending her life, says, however, "Vinltaka, make a pyre". Here the act of making a pyre, which is opposed to his intention of saving Vāsavadattā is performed with a different view altogether.

There are others who do not recognize Sakti but read Ajñā instead, which they define as 'an order' through anger without considering appropriateness or otherwise of the same.

The ND remarks that there are thus differences of opinion regarding the subdivisions in all Sandhis and these different views are to be considered authentic as they have been recognized by the old authorities and as they constitute varieties of striking speech.

49. Prarocanā - is the representation of the accomplishment of the desired object in advance which is to follow in the Nirvahaṇa Sandhi. It is so called because the object of the play is shown here in bright colours (Pra+Ruc). The illustration is cited from the Veni. where the braiding of Draupadi's hair and coronation of Yudhisthira are represented in advance as accomplished when Pāñcālaka says, "Enough of doubt. Let the jars, studded with jewels, be filled with water for your coronation. And let Kṛṣṇa hold festivity at (the near prospect of) the tying of her braid suspended for an exceedingly long time "!".

Some define this limb as " a direction to honour persons with gifts, etc."

Some read Yuktı instead of Prarocanā and define it as 'Savicchedokti'.

It should be noted here that this Prarocana has nothing to do with the Prarocana, an element of Bharati Vrtti or a limb of Purvaranga.

- 50. Adāna is the vicinity or the foreseeing of the accomplishment of the desired object.\*
- Vyavasāya is acquisition of the means to accomplish the desired fruit.

Some define this Anga as 'an assertion or mention of one's own strength'. This view (and the illustration that the ND quotes) refers to the DR. But here the ND differs from the DR and points out that

- Veni. VI, 12 (p. 160). This illustration is also found in the DR; cf. DR, pp. 25-26.
   The explanation also resembles DR-Bhāvino pi siddhatvena kalpanam.
- ND, p. 102. This view partly belongs to Bharata who defines this limb as 'Savicchedam vacaḥ' (XIX, %). But Bharata recognizes Prarocanā as well.
- 3. Cf. NS XIX, 94 ab. and Abhi, III, p. 55.
- 4. Cf. Veni. VI, 6.

assertion of one's own power is called Samrambha (which is defined in the same terms) and it includes this kind of Vyavasāya.

The ND notes here that 'some' hold this Sandhi as well as the Garbha Sandhi to have been comprised of twelve limbs only as they drop any one out of the above thirteen. This point is suggested in the Abhi.

Now we come to the fourteen limbs of Nirvahana, all of which are equally important.

52. Sandhi - The seed sown in Mukha Sandhi reaches the stage of fruition after undergoing the gradual development (such as sprouting etc.). e.g., in the RTN Vasubhūti says, "Bābhravya, this girl extremely resembles the princess", and Bābhravya too says, "I too have the same (idea) in my mind "3. Thus the seed sown in Mukha is brought near fruition.

This limb must be introduced.

53. Nirodha - is searching for the desired object which had been lost.

The DR calls this limb Vibodha and defines it as "Vibodhah Kāryamārgaṇam"4, i.e. 'The seeking after the end'. The ND here follows the NS.

- 54. Grathana is the perception of the fruit or the ultimate aim, e.g., in the Veni, Bhima speaks, "Päňcali, I myself will bind up your hairbraid". Here the final aim, viz., tying of Draupadi's braid is perceived.
- 55. N:rnaya is narration of one's own experiences<sup>1</sup>. The illustration is cited from the Yādavābhyudaya where Vasudeva informs: Samudravijaya of the hardships he had to suffer while concealing Kṛṣṇa in Gokula<sup>8</sup>.
- 56. Paribhāṣā³—is condemning one's own self. The person here introspects and makes a clear confession of one's faults¹º. The ND illustrates from the NLV (Act VII, 9) where Nala condemns himself for his cruel deed of abandoning Damayanti in the lonely forest.

The ND mentions the view of 'some' who define this limb as 'the

<sup>1.</sup> The DR too mentions twelve omitting Vidrava.

<sup>2.</sup> Cf. Abha Ill. p 56.

<sup>3.</sup> Cf. Abhi. III, p. 57.

<sup>4.</sup> Vide DR I, 51 and DR, p. 27.

<sup>5.</sup> Cf Karyasyanvesanam yuktya nirodha iti kirtitah - NS XIX. 98.

<sup>6.</sup> DR has the same illustration, Cf. p. 28.

Cf. NS XIX, 92.

<sup>8.</sup> Vide ND. p. 105.

<sup>9.</sup> NS (and DR )-Paril·hāsaņa.

NS defines it as mere sensure or condemnation (Parivada) but Abhinava's commentary
explains that the faults confessed belong to the person himself.

conversation of persons with one another' and adds that the passage referred to above can serve as its illustration.

This limb has a special significance of its own and is highly essential at this juncture. Here the persons themselves who have done something wrong or who have been in one way or the other responsible for the obstacles against the union of the hero and the heroine regret and repent. Thus this is a sort of happy reconciliation between the two rival parties which is utterly essential un order to bring a happy end. As for instance in the fak. Act VII the king repents and falls at the feet of fakuntals, or in the Mål. Dhärini repents and willingly consents to the union. Thus the limb is important from various points of view. First it suggests the end of the play. Secondly it also suggests that the end in a Sanskrit drama should be happy. Thirdly it indicates that the dramatist has not to be satisfied merely by the attainment of the object coveted by the hero but there should be a complete psychological reconculation between the opposite parties.

Thus this limb must be employed.

57. Upāsts<sup>2</sup>: is service to others<sup>3</sup>, e.g., in the Venī, Bhīma congratulates Draupadī that the enemies were destroyed. Here Bhīma delights Draupadī and hence this limb.

The ND here mentions the view of those who read Prasada in lieu of Upāsti, which is defined as 'propitiation arising out of the performance of pleasant and benevolent deeds to the beloved person'. The hmb is illustrated by the TPV, where the king appreciates the benevolence, and loyalty of Rumapyat and Yaugandharāyaṇa, his two able ministers.

58. Kṛti- is maintenance (i.e. protection) of the acquired thing, e.g., in the RTN Vāsavadattā asks her husband to act in such a way that Ratnāvali may not remember her kinsmen who live far away in Sinhala-dyīpa.

The ND points out here that some read Dyuti, instead of Krti, and

<sup>1.</sup> The view referred to is that of the DR, It appears that the view of the DR is not so convincing. Mutual talk or dialogue is essential to a drama. There is no speciality about it and, moreover, it becomes totally inexplicable as to why this limb should come at this stage only. Moreover the illustration that the DR gives embodies personal condemnation as defined by the ND. Thus the view of the ND is naturally preferable.

The NS and the DR do not mention this but read Prasada instead, which has the same sense, Cf. NS XIX. 98 and DR I, 52b.

<sup>3.</sup> ND. p. 109.

<sup>4.</sup> The illustrations of Abhi. and DR as well differ,

define it as 'removal of things unfavourable to the object acquired '1.

The illustration is cited from the MDR (Act VII, p. 208) where the
causes that are unfavourable to accepting the ministership on the part
of Rākṣasa who was already under control are removed and thus he is
compelled to accept the ministership in order to save the life of his
friend Candanadāsa.

There are others who define Dyuti as 'removal of anger etc. which might have occasionally arisen'. The ND illustrates it from the RTN, where Yaugandharāyaṇa informs the king and the queen of the foretelling of a Siddha, viz., one who matries Ratañaul will be a sovereign king and that she was the sister of the queen. This pacifies queen's jealousy and anger for Ratnāvalī. It appears that the ND here anonymously refers to Abhinava who explains the NS XIX, 100 as stated here by the ND.

- 59. Ananda is the attainment of one's desire, e.g., in the RTN, Vasavadattà requests the king to accept Rataāvalī and the king, overjoyed at the offer, replies, "Who will not honour the gift of the queen?" A.
- 60. Samaya is 'escape from misery '\*. It is the time when misery or misfortune comes to an end. The ND illustrates from the MRC (Act X) when Sarvilaka comes by the order of Arjaka with the words, "Get away, get away, O rogues..." etc."
- 61. Parigâhana is 'the experience of something wonderful'. The ND illustrates from the RBs. Sitā repudasted by Rāma enters fire and behind the curtain we hear the sound and uproar of astounded people and there enters the god of fire carrying Sitā. All stand up in wonder and bow to him. Here we find Adbhuta as Sitā who once entered fire is again brought to life. Illustrations are cited also from the RV and the Puspadūşitaka. In the latter the ND points out that as many as nine limbs are contained in a single verse.

 <sup>&#</sup>x27;Apare' here seems to refer to the NS. The NS does not regard Kṛtu, of course, there is not much of difference (in sense) between the two (Dyuti and Kṛtu). DR regards Kṛti but the definition faithfully echoes the one of Dyuti as found in NS. Vido DR I, 53a.

<sup>2.</sup> Vide RTN, Act IV, pp. 110-11.

<sup>3.</sup> Abhi. III, p. 58, lines 11-12.

<sup>4.</sup> Cf, NS XIX, 100 Cd.

<sup>5.</sup> The illustration agrees with that of Abhi. III, p. 58.

<sup>6.</sup> ND I. 64.

<sup>7.</sup> MRC, p. 109.

<sup>8.</sup> Cf. ND, pp. 110-111.

62. Bhāṣaṇa-is speech accompanied by sweet words, gifts and the like. This is illustrated from the MRO1 (Act X) where Sarvilaka, at the instance of Āryaka, confers fovours on Cārudatta, Vasantasenā and others.

This limb is absolutely essential in the construction of a play.

63. Parvabhāva - (Prāgbhāva\*) It is the anticipation or foreseeing of Kārya, e.g., in the RTN Yaugandharāyaņa says, "Having realised this, your honour (the queen) is the authority in doing whatever you like to your sister", and then Vāsavadattā's sarcastic comment, viz., "Why don't you clearly say, 'Give Ratnāvali to the king?'" Here Vāsavadattā perceives the Kārya undertaken by Yaugandharāyaṇa\*.

Some read Pürvaväkya instead of this lumb and define it as a speech similar to the earlier one aiready spoken in the earlier Sandhis such as Mukha etc. The illustration is cited from the MDR (Act VI) where (ānakya says, 'Let the bonds of all except those of horses and elephants be united. I only who have made good my vow, will tie up my tuft of har," as it contains words which had earlier been uttered in the Mukha Samdhi.

Here it may be noted that the NS also reads Pūrvavākya which it defines as reproducing what has already been said earlier by a character. By 'Kecit' the ND probably refers to the NS.

61. Kāvyasamhāra - is the desire to give a boon. This is represented by the question, "What may I do to please you further?" This indicates the fulfilling to the desire of the hero and the eagerness of the speaker to render service or help to the hero still further. This attainment of the end marks the end of the play and hence this limb is known as Kāvyasamhāra i.e. couclusion of the play.

The ND points out that this limb must be employed and should precede Prasasti.

Here we see a simple but an important trait of the Sanskrit drama in general. All dramas end with this type of remark or rather query (where a man of superior ability expresses a desire to do good to the hero.)

65. Prasasts - is a prayer for good things. This is uttered by the hero or some other important character. The ND illustrates from the KTR and the YBh<sup>4</sup>, both of which contain good wishes for all.

<sup>1.</sup> ND, pp. 111-12.

The ND clarifies this point at the end of the discussion, viz., that this difference of name while actually defining is due to the metrical demand, Cf. ND, p. 113.

The same illustration is found in the Abhi, as an illustration of Dyuti (Abhi, III. p. 54).

<sup>4.</sup> The ND, p. 115.

This limb has got to be used. This is also known popularly as Bharataväkya, probably because it was uttered by all the actors. The play should always end with such a desire of common good. It is regarded by some as a part for the story or plot itself and not as a limb of Nirvahaṇa. This is how the number will be sixty four and not sixty five. The first three limbs of this Sandhi viz, Sandhi, Nirodha and Grathana and and the last three, viz., Pūrvabhāva, Kāyyasamhāra, and Prašasti are used in this Sandhi only, while the rest of the limbs may be used in other Sandhis also according to the needs of the plot-development. Here also they are used only if they are required.

The ND points out the purpose of the Sandhyangas once again. They are employed in order to maintain the continuity of the plot, which is highly essential for developing (Puşţi) a Rasa. If the story breaks or does not flow in continuity the dominant states etc. will also lose their corresponding continuity with the result that the audience will not be able to enjoy Rasa.

The ND thus lays stress on the point that the purpose of the Sandhyangas is ultimately to develop Rasa which is the ultimate aim of a dramatist. But while achieving this aim a drainatist should see that the limbs are employed so naturally. They should not give an appearance of artificiality or labouredness on the part of the writer himself in some how introducing them to satisfy the requirements of Sanskrit drama and then only the Sahpdayas can enjoy them.

The ND adds that the Angas are of the nature of the Sthāyi bhāva, Vibhāva, Anubhāva and Vyabhucāri bhāvas. They are employed in the different Sandhis in keeping with propriety. This sense of propriety is mastered by great poets whose aim is to develop Rasa only and not by inferior poets who indulge themselves in the employment of striking words and sense only.

Moreover, in order to achieve the above-stated end a dramatist may employ one and the same limb twice or thrice or even more, e. g., in the Venl. Samipheta and Vidrava are employed again and again in order to develop Vira and Raudra. So also in the RTN Vilsas is often employed to develop Śriąśtra. But, beware! Avoid extremes. Do not use a particular Anga over and over again in your zest to develop a Rasa as too mush of every thing creates insipidity. A dramatist should be economical.

<sup>1.</sup> ND, p. 115 anes 12-13.

<sup>1.</sup> Ibid, p. 115 lines 19-20.

The principle of economy is important not merely in life but in literature too.

A playwright should not employ two limbs where one serves the purpose<sup>1</sup>.

The problem of employing the Sandhyangas is left to the artistic sense of the playwright. It is he who has to decide as to when, where, how and how many times a particular limb should be employed. There can be no hard and fast rule which can dictate its use. Poetry is an art and cannot be bound by rigorous rules. It is the outcome of natural talents which cannot be fettered by blind rules. Thus sense of propriety i.e., the theory of Aucitya is rightly esteemed by the ND.

The ND's view about the place of the Sandhyangas in the plot is equally clear and apt. These limbs are means to an end (and not an end in themselves)-means to develop Rasa. Rasa reigns supreme in a drama and all other paraphernalia is meant to develop that supreme Rasa only. The ND, therefore, strikes a note of warning for those lesser poets who give undue importance to the external beauties of word and sense and ignore the chief element. Rasa\*.

The above discussion of Sandhyangas makes the following points quite clear:-

- The order of Sandhyangas, excepting at a few places where it is specifically laid down, is not important.
- 2. One and the same Sandhyanga may be repeated twice, thrice or even on more occasions.
- 3. Sandhyangas of a particular juncture need not be employed in that Sandhi only. They may occur at any suitable situation. The fact that they are the limbs of a particular juncture simply indicates that they are more usually found in that particular juncture.
- 4. All Sandhyangas need not be employed in one drama. Only those which are relevant and useful to the plot-development ought to be employed.
- 5. The chief purpose of drama is to develop Rasa. The Sandhyangas should be employed as a means to the above end (and not as an end in themselves).

The ND illustrates from the Pratimāniruddha where the author does away with Parikara as its sense is understood in the Upakṣepa. Similarly, in the Rādhāvipralambba Parikara and Parinyāsa are not employed, both being included in the Upakṣepa (ND, pp. 115-16).

It unluckily happened that the rules which were originally meant as an aid to the dramatist were followed rigidly by the later playwrights and they took pride in exhibiting their knowledge of the same. The result was that the dramas lost their individuality and appeared as a cast in the same mould.

At the end the ND refers to a view of 'Some' who accept twenty one other Sandhyantaras over and above the sixty four. These limbs are:-

(1) Sāma (2) Bheda (3) Daṇḍa (4) Dāṇa (5) Vadha (6) Pratyutpannamatitva (7) Gotraskhalita (8) Sāhasa (9) Bhaya (10) Bhī¹ (11) Māyā (12) Krodha (13) Ojas (14) Saṅvaraṇa (15) Bhrānti (16) Hetvavadhāraṇa (17) Dūta (18) Lekha (19) Svapna (20) Citra (21) Mada.

The ND does not accept these twenty one as independent limbs. Out of these, Sāma, Bheda etc. are not separate limbs by themselves as they can be included in Sańgraha, a limb of Garbha Sandhi, which comprises ot Sāma, Dāna, etc. Pratyutpannamatitva etc. are of the nature of the Vyabhicāris\*. Dūta, Lekha, Svapna, Citra etc., are of the nature of the plot and the rest can be included in some limb or the other (amongst the above-mentioned sixty four), e.g., in the Udāttarāghava, Upakṣepa is of the nature of Hetvavadhārana, in the Pratimāniruddha it is of the nature of Svapna, in the Rāmābhyudaya, of Bhaya, in the Venli, of Krodha. Similarly, the rest also can be included in some or the other of the remaining limbs.

These twenty one Sandhyantaras have been originally mentioned by Bharata\*. The ND has bodily litted these verses from the NS. The ND simply mentions these "other varieties of Sandhis" without giving their definitions. The NS also does not define them.

The ND does not recognize the so called 'Sandhyantaras'. It states the grounds for rejecting them. They are based on the Abhinavabbārati'. Abhinava, however, rightly remarks' These are the Vibhāvas etc.. meant for guiding the playwright.

Originally the ND reads 'Dbhl' which the editor corrects as 'Bid' in the bracket, But in view of the NS from which these verses appear to have been quoted the correct reading seems to be Hri (Cl. NS XIX, 106) and not Bhi. Moraover BhI would be as good as Bhaya which immediately precedes it.

In fact Bhaya and Krodha are Sthäyı bhävas of Bhayanaka and Raudra Rasas respectively.

Vide NS (KM) XIX, 104-7.

<sup>4.</sup> Abhi, Vol. III, pp. 63-64.

# CHAPTER II

## ELEVEN TYPES OF RUPAKAS-PRAKARANA AND OTHERS

In Chapter I the ND deals with Nățaka and the various topics connected with it and which are common to all forms of drama, such as Avasthās, Arthaprakṛtis, Sandhis, Sandhyangas, etc. The Chapter II treats of the remaining eleven of the twelve types of drama.

Next to Nāṭaka comes a similar type of drama, viz., Prakaraṇa with whose discussion the chapter opens.

### 1. PRAKARANA :

At the outset, the ND gives an etymological explanation of the word Prakarana. The word is derived from Pra $+\sqrt{K_F}$  = to make or create completely (i.e. creating independently by one's own imagination). It is so called as the hero, the plot and the fruit - all or one or two of them are the playwright's own creation, created by his own imagination. In main point of difference between Naṭaka and Prakaraṇa lies here. Nāṭaka derives its plot, hero and ultimate fruit from the old works of history or legends while in Prakaraṇa all these or some at least are imaginary, and that is why it is called Prakaraṇa.

Now, about the hero. The hero in a Prakarana should be a merchant, a Brahmin, a minister or a master (swām!). Any one of these can be the hero but not all, as happens in the case of Samavakāra. Technically, the hero must be of Dhirodātta or Dhiraprašanta type. Here the authors of the ND criticize those who propound that the hero must belong to Dhiraprašanta type only even though he is a minister. They point out that this view is incorrect and contradictory to the old tradition or theory, and they quote the lines from the NS:- "The commander-in-chief and the minister are called Dhirodātta". The authors further point out that they have specifically mentioned minister (Saciva) in the Kārikā even though he may be included under a Bania/merchant or a Brahmin, specially to point out that the hero may be Dhirodātta too for the latter two, vix., a merchant and a Brahmin are reckoned to be Dhiraprašánta.

Cf. Abhi, II, pp. 429-30.

<sup>2.</sup> Cf. ND. p. 117 line 6.

<sup>3.</sup> Cf. Vrddhasampradāyavandhya-ND, p. 117.

<sup>4.</sup> Cf. NS XXIV. 4.

The criticism seems to be levied against the DR. The DR points out that the herocan be either a minister or a Brahmin or a merchant of Disraprasanta type (Cl. DR III, 39-40) but this goes against the dictum of the NS (NS XXIV, 4) which demands that a minister ought to be Dhirodatta.

The hero is a middle (Madhyama) character technically. He is the creation of the poet's mind. The Brahmins and ministers are high (Uttama) as compared with their own state of society but are not so as compared with the Kings.

Under no circumstances a divine character can be introduced here even in a minor role. In Nāṭaka a divine character can figure in a minor role. The ND provides a rational and logical reason for this. The Prakarana is a drama depicting ordinary human persons and is thus more related to the actual life of the middle and low strata of society which is more full of misery and less possessed of happiness<sup>1</sup>, while quite opposite is the case with a divine character.

### Heroine:

The heroine is from the lower strata of society (Mandagotts)? of low character. In that case the hero too should be from low strata. Thus it is not unnatural if the hero suspects some sin in the heroine. This actually happens in the Puspadūgitaka (prakarana) where Samudradatta suspects Nandayanti by hearing the name of Aśokadatta uttered, but this is no fault. In cases of low-born ladies this type of suspician with regard to their relation with a stranger is not improper; on the for a other hand, it is highly improper in the case of high-born characters father-in-law to expel the daughter-in-law from the house when the son is away and equally improper is for that expelled lady to dwell in the house of a Sabara-chief.

That the plot is imaginary should not be taken to mean that anything can be represented at the sweet will of the dramatist. All the actions, movements, behaviour, dress, attendants, etc., should be befitting the character. They should not be such as may be expected of a king or a very low-born character.

If the heroine is a harlot, even immodest reference may be made to her, e. g., in the play Devicandragupta of Visakhadatta prince Candragupta addresses Mādhavasenā, a prostitute, rather indecorously-

"O charming-faced lady, somebody who caused tears of joy in your eyes having the brilliance of white lotuses and perspiration in each limb full of horripulation, making expanse of your hips which are already perfect, has untied the knot of your lower garment without touching it".

<sup>1.</sup> Cf. ND II, 66.

Cf. Sukhaduhkhamohasvabhāva-KP I, 1.

<sup>3.</sup> The verse is quoted in the same context by Abhi, II, p. 433.

The minor characters or attendants that figure here also should correspond to the social status of the hero and the heroine. A king has Kafkukins, here instead of a Kafkukin we have a servant (Dāsa). Instead of a minister who advises the king in serious matters we have a merchant. In lieu of the Vidūṣaka here we have Viṭas who are equally witty¹. Similarly other royal paraphernalia too have no scope here, the hero being an ordinary man.

The life depicted here is that of a middle class man for whom the path of life never runs smooth. It is beset with a number of difficulties, calamities and catestrophes through which the hero has to make his way. Thus Prakaraṇa is a drama full of hurries and worries of life as against Nāṭaka where the hero and the heroine have no other business but to love and pine for each other.

### Types of Prakarana:

Firstly, Prakarapas can be divided into seven types on the basis of the nature of the hero, fruit and plot, according as one or more of them are invented or uninvented. If one of these is invented and the remaining two are uninvented it will totally give us three types. Three more types can be had on the basis of two of the three being invented and one uninvented. There can be one more variety where all the three are invented. Thus in all there will be seven types.<sup>2</sup>

Each of these seven varieties can further be subdivided into three according to the types of the heroine, viz., whether the heroine is born of a high family or a prostitute or both. The total varieties, therefore, will come to be twenty one  $(7 \times 3)$ . If the family life of a householder is to be depicted then the heroine must be a high-born lady only. In case the writer has no intention of depicting the family life then only a prostitute should be made a heroine. If the author introduces both of these heroines then the hero can be none other than a Vita (a paramour),

The play which consists of a high-born lady as well as a harlot is known as a mixed type of Prakarana (Sankirna) The Prakarana which

| ı. Cf. | Abhi. | 11, | p. | 431 | • |
|--------|-------|-----|----|-----|---|
|--------|-------|-----|----|-----|---|

2. The following table will make the point clearer-

| Hero (Netā)      | Fruit (Phala) | Plot (Vastu) |
|------------------|---------------|--------------|
| i) Invented      | Uninvented    | Uninvented   |
| ii ) Uninvented  | Invented      | Uninvented   |
| iii ) Uninvented | Uninvented    | Invented     |
| iv ) Invented    | Invented      | Uninvented   |
| v) Invented      | Uninvented    | Invented     |
| vi ) Uninvented  | Invented      | Invented     |
| will Invested    | Invented      | Invented     |

consists either of the two only i.e. either a high-born lady or a harlot is called a pure type of Prakarana (Saddha). Thus Suddha will have two varieties: -(i) where the heroine is Kulajā only and (ii) where the heroine is a harlot. In all there will be three varieties and each will have seven varieties as mentioned above. Thus fourteen varieties of Suddha Prakarana and seven varieties of Sankirpa Prakarapa will ultimately give us twenty one varieties of Prakarana.

The authors of the ND add that there can be further varieties of Prakarana on the basis of the heroine being invented (Kalpitā) or uninvented (Akalpitā); but these have been ignored because they are not found in any Prakarana.

The ND refers to the view of "some" who consider the Mṛcchakaṭika being full of rogues (Dhūrta) as a "Mixed" type of Prakaraṇa despite the fact that the hero is a merchant. According to the ND the MṛC is Suddha type having a prostitute as the herone The view referred to here appears to belong to the DR who mentions the MṛC as a Sankirpa type. According to the ND in the mixed type of Prakaraṇa there is a mixture of a high-bred lady and a prostitute, but at the same time the hero should be a paramour (Vita).

The ND adds that all the rest of things in a Prakarapa such as the number of Acts, Sandhis, Vṛttis, Rasas, etc., correspond to those in a Nāṭaka, excepting the predominance of Kaisikt Vṛtti that we find in Nāṭaka, the reason being that in Prakarapa there is abundance of misery and, therefore, love and humour get a subordinate position as happean in the MRC, the Puspadīgitaka, the Tarangadatta and other Prakarapas. The ND here criticizes Bhavabhūti for employing Kaisiki in exuberance in his Mālatimādhava, which, as the ND remarks, is against the opinion of the Vṛddhas,

Then the ND, by way of summarizing, remarks that one who is interested in the historical (or well-known) personages may compose a



In giving this large number of varieties of Prakarana the ND has followed the Abhi, though the ND is more clear and systematic Cf. Abhi, II, p. 433 lines 10-11,

 Cf. Kitavadyútakarádidhűrtasamkulm tu mpcchakankádivat samkirpaprakaranam iti.-DR, p. 72 a Nāṭaka with high type of hero such as a king and the like while the one who is interested in an imaginary story may undertake to write a Prakaraṇa with a middle class hero such as a merchant and the like.

The ND finally remarks that the purpose of all dramatic compositions is to keep the evil-minded or stupid persons on the righteous path. Critical Remarks:

The criticism of the Malatimadhava as given by the authors of the ND is not unjustified. In a Prakarana the purpose of the poet is to portray society as it is in its rank and file. Prakarana is purely a social play. It mirrors the vicissitudes-the weal and the woe-of a common man who is the hero of the play. (All the characters also are the true representatives of the common masses.) And for a common man especially the path of life is full of ups and downs. Prakarana should, therefore, reflect both these aspects of life, as we find in the MRC. Prakarana is thus not a play of love and laughter only but it is a play of real conflict, and that is why the ND prohibits the exuberance of Kaishki in it.

The authors of the ND here once again reiterate that the purpose of art is (not simply recreation but) to lead the immoral persons to to the path of morality. Art should not only be moral but also be capable of inspiring morality in others.

The Naţaka and Prakarana are two of the full-fledged perfect forms of Sanskrit drama. But in the Naţaka the dramatist draws the plot from epics or mythology, while in Prakarana the story is invented. The latter, therefore, gives full scope to the creative art and the imaginative faculty of the poet.

There is another important element which distinguishes the Nāṭaka from the Prakaraṇa. Nāṭaka has an atmosphere of kingly grandeur. Both the hero and the heroine come from noble (royal) families. The hero is of the sublime type (Dhīrodātta). The characters also are usually drawn from the upper classes of society. Contrary is the case in the Prakaraṇa. There the hero is an ordinary man. The heroine is more often a prostitute rather than a high-born woman. The other characters also are drawn from the lower strata of society. It depicts coarse and more popular side of life² while in the Nāṭaka, the poet presents what is conceived as the highest type of human personality.

<sup>1.</sup> The point has been brought home by the ND while explaining the benedictory verse.

In this respect it can be well compared with Bhāṇa or Prahasana, even though the latter, on account of their utter gross elements which entirely pervade the story, did not get sanction from the cultured upper class of society.

Prof. Wilson in this connection remarks that "the Hindu writers multiply species very gratuitously and make distinctions where no difference is discernible".

### 2. NATIKA:

After the discussion of Nāṭaka and Prakaraṇa the ND takes up another type of Rāpaka, viz, Nāṭikā. Nāṭikā in fact has not been recognized by most of the authors as an independent form of drama but as a minor play (Uparūpaka) derived from the principal types of drama, viz, Nāṭaka and Prakaraṇa. As the very name suggests Nāṭikā may be taken as a dimunitive form (as the feminine gender suggests smallness, together with delicacy and tinyness) of Nāṭaka. Nāṭaka is a full-fledged drama in five to ten Acts with historical theme furnished with all Avasthās, Sandhis and also Sandhyaṇṣas. Nāṭikā is a short piece with only four Acts. The hero is a king as in Nāṭaka. But the king is to be described as Dhīralalita. As the principal sentiment is Śṛṇgāra and the ocrresponding Vṛtti. Kaiśikī, it is essential that the hero too ought to be of Dhīralalita type. Theme also requires prepondarance of female characters, who present graceful and delicate Abhinaya.

Nățikă is a combination of both, Nățaka and Prakaraņa. If the hero form Nățaka the plot is derived from Prakaraņa and has, therefore, to be imaginary. The development of the plot as also the fruit and 
means of achieving it rests on the inventive genius of the poet himself. 
Other Vṛttis may occur but Kaisiki should dominate. Songs, dancing, 
music, humour etc. should be in abundance.

There are two heromes simultaneously in a Nāṭkā, one is the queen wis the married wife of the hero while the other is an unmarried girl. Each of the two may be either well-known or not so well-known. This will lead to the four varieties of Nāṭkā.

The principal heroine i.e. the queen who deserves importance on account of her noble birth, serenity, married state, etc., should herself bring about the union of the hero and the virgin heroine at the end of the play. Till such time, i.e., before this approval of the queen takes place, the growth of love between the hero and the heroine is to be

- 1. Dramas, p. 28.
- 2. The DR remarks that she should be a Mugdha.

| 3. | Queen                              | Heroine       |  |
|----|------------------------------------|---------------|--|
|    | <ol> <li>Not well-known</li> </ol> | Well-known    |  |
|    | n) Not well-known                  | Not well-know |  |
|    | iiı) Well-known                    | Well-known    |  |

iii ) Well-known Well-known
iv ) Well-known Not well-known

shown by arranging secret meetings at a rendezvous but all the while the hero is afraid of the queen.

The queen should be intelligent and shrewd. The maiden heroine should be depicted as innocent, bashful and devoid of shrewdness of course, both are born in high Kşatriya family and are possessed of noble qualities such as love, justice, modesty, bashfulnees, dignity, serinity, etc. The queen gets angry as she comes to know of the King's fascination for the maiden, the King consequently pacifies and propitiates her. The queen puts obstacles in the way of the meeting between the King and the heroine, who secretly love each other. Thus all try to deceive one another.

Nățikă is explained etymologically by the ND. The root is Naț or Năț (Causal) to make dance+Ñi (1.e. 'l') termination which ultimately gives the word "Năți" "-that which makes the minds of the learned dance with joy'. Then termination "Kap" is affixed in the sense of smallness or dimunitive which gives the word Nățikă as the plot of Nățikă is small. The feminine noun suggests preponderance of ladies and exuberance of delicacy and tenderness.

#### Remarks :

The characteristics given below by the ND are the same as given by the NS<sup>1</sup> and the DR<sup>2</sup>. The Abhi. states that four Aṅgas of Kaiśiki should be there. The ND states that Aṅgas of Śṛṅgāra, viz., song, dance, music, humour, etc., should occur.

The varieties of Nāṭikā seem to be on the basis of the theory of Sankuka who divides it into eight types on the basis of the fact whether the queen or the heroine is well known or otherwise. The view is quoted by the Abhi. These varieties evidently appear to be unessential. It reflects the mind of an Indian theorist who has a great fascination for the divisions and subdivisions even on the basis of apparently minor points probably to give the subject an air of serenity and scientific treatment.

As regards the Sandhis of Nāţikā the NS is silent. Hemacandra writes in his own commentary on the KS that one of the Avasthās may be included in some other Avasthā i.e. there should be four Avasthās (as the acts are four). The BP opines that there should be four Sandhis. excluding Avamarás. The ND holds that it should have all the five Sandhis. The RS refers to the view of those who believe that Nāţikā

I. NS XVIII, 59-60.

<sup>2.</sup> DR III, 43-48.

<sup>3,</sup> Abhi. II, p. 436,

<sup>4.</sup> KS, p. 437.

<sup>5.</sup> BP, p. 244.

does not have Avamarśa and refutes it by pointing out that the RTN has all the five Sandhis<sup>1</sup>. The SD admits of Vimarśa in Nāṭikā but points out that it should be short-lived<sup>2</sup>.

## 4. PRAKARANÎ OR PRAKARANIKÂ

Prakarapi has been disposed off with only one line of a Karikäand a brief discussion on that line. After the discussion of Nāṭikā the ND points out that Prakarani is also just like Nāṭikā except that the hero is from Prakarana. Prakarani has the same number of Acts, Sandhis etc., as Nāṭikā. But the hero is a merchant or a Brahmin or a minister as in Prakarapa. The heroine should be appropriate to the caste and creed. Fruit should be attainment of wealth and woman as a merchant or a Brahmin has little interest in obtaining and conquering kingdoms which will be the aim if the hero were a King as in Nāṭikā<sup>4</sup>.

Kaiśiki should dominate here as in Nāṭaka. Thus here too there is a combination of characteristics of both Nāṭaka and Prakaraṇa.

Etymologically Prakarani is so called because the plot is wholly created i.e. invented here<sup>5</sup>. The suffix 'Kap' when attached to Prakarani gives Prakaranikā.

Both Nāţikā and Prakaranı are derived from the mixture of Nāṭaka and Prakarana, the two main Ripakas. The ND points out that there can be several such types by the admixture of two, three or more of the main Ripakas but they are not well-known and not interesting.

### Critical Remarks:

The above discussion clearly suggests that the authors of the ND are fully aware of this derivative nature of both, Nāṭikā\* and Prakaraṇī. The ND actually considers them as derived from the mixture of the two main types of drama. The names Nāṭikā and Prakaraṇī too attest to their derivative nature from the full-fledged dramas Nāṭaka and Prakaraṇā respectively. Though the word Nāṭi occurs in the NS which points to its

<sup>1</sup> RS III, 220-223.

<sup>2,</sup> SD VI, 272.

<sup>3.</sup> ND II, 73b.

<sup>4.</sup> Cf. Stri-mahi-phala.....ND II, 5.

Prakarşena kriyate kalpyate asyām arthah iti......ND, p. 122.

<sup>6.</sup> Dr. A. N. Upadhye opunes that Nāṇkā is deraved from Saṭtaka. Saṭṭaka on account of its graceful elements of dance, lowe-intrigue, mervelous sentiment, etc., attracted the attention of the cultured classos (and court circles) and it was made to conform to the orthodox canons of Nāṭaka, and the result of such an effort was the Nāṭikā. "Thus Nāṭki as an orthodox edition of the popular Saṭṭaka." - Candralekhā (Introduction) p. 31.

early origin still its dependence on Nāṭaka is obvious from the very name which appears as a dimunitive of Nāṭaka, having its plot, hero, heroine, etc., on the basis of Nāṭaka.

From the above discussion it is evident that Nāṭikā as a form of drama was as old as the NS of Bharata but at the same time it was not recognized as an independent form of drama probably because it was recognized as a variation of Nāṭaka¹ and that is why the NS (and the DR too follows) treats of it under Nāṭaka.

But this derivative nature should not lead us to the undervaluation of the Nāṭikā. We are not so much concerned with the origin of a particular type of drama as with the actual type. In that case all the types of plays can be said to have originated from one type. D. R. Mankad on the same line propounds that Bhāṇa is the origin of all the ten types of plays. There is some similarity of theme, characters, sentiments etc., between one of the ten types of plays and the rest. Hence it is not improbable that one might have originated from the other.

Nāṭikā is included by some of the theorists like Viśvanātha in Uparūpakas. They are, however, not quite justfied. If we scrutinize the general nature of all the Uparūpakas we find that it differs considerably from that of the Nāṭikā and Prakaraṇikā. Uparūpaka is the term first used by Viśvanātha. Originally they were known as Geya rūpakas.

If we have a glance at the Nāṭikās that are available to us such as the RTN, the Priyadarsikā and others we find that there is nothing in them which should deprive them of the honour of being recognized as a Rūpaka. From the point of view of the plot, characters, dialogues, etc, they can be well compared with any of the other types of Rūpakas.

The definition of Nāṭhkās will show that it is not simply a dimunitive form of Nāṭaka. Even though the hero in the Nāṭikā is a well-known king as in a Nāṭaka, still however, the handling of the matter (i.e. the plot) is mainly based on the poet's imagination, while in Nāṭaka the theme is purely historical or legendary. Nāṭaka can have Vīra also as its dominant sentiment. Nāṭikā, on the contrary, is dominated by Śripāra only. Preponderance of women characters, exhuberance of Kaisiki Yrtti, along with the total absence of Avamarsa Saṅndhi according to soma\*, are some of the further features which go to distinguish it from Nāṭaka. Thus it will not be quite correct to say that Nāṭikā is simply a Nītaka in miniature.

<sup>1.</sup> Vide RS, III, 218.

<sup>2.</sup> Vide 'The types of Sanskrit Drama', pp. 77-87, on "Evolution of Rupakas",

<sup>3.</sup> Vide NLR, p. 114.

The SD puts Nāţikā (and Prakaraṇikā too) under the Uparūpakas but does not explain the grounds for doing so. Preponderance of music should not lead us to put it under the minor Rūpakas especially when it includes all other elements which are essential for a Rūpaka. Nāṭikā is certainly not of the nature of Rāsaka or Hallisaka.

On the other hand, music has a very important place in drama. A poet like Kāhdāsa has used the element of music in all his plays. In his Māl. he arranges a charming dance-performance by the heroine. In the Sākuntala the song has been introduced twice very effectively. In the Vikramorvašíya the major part of Act IV is full of song and music.

• The theorists who include it amongst the Uparüpakas-minor plays—on the basis of the length or the number of acts are equally unjustified as Naţika (as well as Prakaranika) consists of four Acts while not less than fifty percent of the ten types of the so called 'major' Rūpakas are simply one-act plays.

The above arguments will justify the stand of the ND when it follows the theorists like Hemacandra and Bhoja who especially mention Nāṭikā as one of the principal Rūpakas. The other works like the DR and the NLR follow Bharata in treating it along with Rūpakas but not mentioning it independently among them.

Similar as the case with the Prakaranikā also. The early origin of Prakaranikā is vaguely suggested by the reference of the NS to two types of Nāţi<sup>1</sup>. Abhinava refers to the view of 'some' who held that Prakaranikā was also found with a merchant, a minister, etc. as the hero and dominated by Kasikii Vṛṭti (11, p. 435). Dhanika also quotes the above reference from Bharata and refers to the view of those who regard Prakaranikā also as a type of drama and refutes it on the ground that Bharata has not mentioned or defined it and that it is not different from Prakarana as the plot, the hero and the sentiment of Prakaranikā are not essentially different from those of Prakarana.

The ND seems to be the first to discuss the nature and characteristics of Prakarani in detail. The SD mentions it as an Uparapaka<sup>3</sup> but does not mention any illustration of the type.

The above discussion suggests that there was a group of theorists even in early days, who recognised Prakaranikā as a type of drama.

- Prakhyātas tvitaro vā nāţisamjňāśrite kāvye-NS XVIII, 57.
- Prakaranikām aps manyante. Tad asat. Uddešalakyanayor anabhidhānāt. Vasturasanāyakānām prakaranābhedāt prakasanikāyāh. DR, p. 72
- "Prakarani is Nățikă only with a merchant etc. as the hero. The herojae also is of the family which is on par with that of the hero." —SD VI, 306.

But it appears that this type of drama could not obtain so wide popularity as Nāţikā did. The reason possibly seems to be that the Hindoo dramatists probably believed that in order that a work may be everlasting, its hero and its subject-matter must be dignified. And that is why great Sanskrit dramatists like Kālidāsa and others have selected the celebrated kings usually from the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata as the heroes of their plays. It is therefore that we find a very insignificant number of Prakaraṇas (whose hero is a middle-class man), as compared to a very vast number of Nāṭakas. Most of the dramatists of high order have exhibited their art in this variety (Nāṭaka) of drama¹. Thus when we find that even Prakaraṇas are few and far between the scarcity of Prakaraṇis can very well be understood.²

Moreover, theoretically it is quite possible to have this variety viz,, Prakaranı from Prakarana. Prakarana. as we know, is a gigentic play usually in ten Acts (cf. MRC of Śūdraka and Mālatimādhava of Bhavabhūti). So a miniature form of this voluminous play was necessary and this should have given birth to this new type with only four Acts.<sup>3</sup>

Some of the theorists have ignored this type of drama probably because they did not have a concrete illustration of this type before them.

It is, however, possible to find an illustration of this type in the Daridracărudatta of Bhāsa (discovered by T. Gapapati Śāstrī, Trivendrum). It is exactly in four acts and satisfies all the requirements of a Prakaranī. That we do not find the mention of this work as a play of this type may probably be due to the fact that Bhāsa's plays were not easily available to the later theorists, except the Svapnavāsavadatta which alone could stand the test of time. Those who recognize this type must

- 1. A similar view is expressed by Dr. Raghavan when he observes that "The prevailing Indian attitude being however more attuned to the epic and the heroic the Prakarapa did not keep the attention of literary men in a pronounced manner". Dr. V. Raghavan further remarks...."this led to a neglect of the type, not only on the production side, but also on the side even of preserving the manuscripts of the spe=illesis produced". The social play in Sanskrit, p. 5.
- That the Prakarani could not was wide popularity or prominence may also be inferred from Bharata's vague remark that out of the two types af Nåiss one was eminent ( 致安元) and the other was not, (NS (KM) XVIII, 109)
- Apart from the number of Acts the ND points out another distinguishing feature of Prakarapita, In Prakarapita there should be abundance of Kaisiki while in Prakarapa Kaisiki should be scarce.
- The SD admits this difficulty when it remarks that the illustration is to be searched. (SD, p. 223).
- Cf. Răjafethara: "The critics throw the plays of Bhàsa anto fire in order to test their worth. But the fire could not burn the Svapnaväsaväadata". Văkpatirăja also refers to him as "Jvalanamitra Bhāsa". Vide Gaudavaho, verse 800, (p. 221.)

have this or some similar plays in view. Dr. Reith, therefore, is not perfectly justified when he says that "It (Prakaranika) is due merely to false desire for a symmetry". Prof. D. R. Mankad also remarks: "Prakarani seems to have enjoyed quite a temporary existence, there being found almost no example of this type. And the very fact that it has been recognised by such a late work as ND and no earlier work, goes to prove that it was a futile attempt on the part of the later theorists to create a new type, perhaps on the analogy of Naţikâ". But here the statement of Dhanika quoted earlier on p. 90[F. N. 2), which clearly implies that there were theorists, even before Dhanika, who recognized Prakaranikā as a type of Rūpaka, taking a clue probably from Bharata's dubious remark, viz., Naţisanijāāśrite Kāvye, seems to have escaped the notice of Prof. Mankad.

It appears that Nāṭikā had started developing as an independent form of drama ever since the times of Bharata but was generally included in the Nāṭaka. Bhoja seems to be the first to grant it the position of one of the principal Rūpakas. Prakaraṇikā, on the other hand, could not be so popular as the Nāṭikā and so the old theorists like Dhanika did not recognize it. The ND seems to be the earliest among the extant works on dramaturgy to give the Prakaraṇikā also the status of a Rūpaka. The authors of the ND deserve appreciation for raising these two types which even though derived from the two of the full-fledged dramas developed their individual characteristics, to the status of principal Rūpakas. Especially the attempt of our authors to include Prakaraṇikā in the principal Rūpakas is unique. Here they have ignored the view of even Hemacandra, their preceptor, who does not mention this type at all.

#### 4. VYAYOGA:

The remaining eight of the Rôpakas beginning with Vyāyoga differ from the earlier four which have all the five Avasthās and Sandhis.

While-the Vyāyoga and the succeeding seven types do not have all of the five Avasthās, Saedhis, etc., but are deficient in one or more. The authors of the ND start with Vyāyoga because it has a human being as the hero.

Rămacandra and Gunacandra remark that there can be many varieties of Răpakas by combining the characteristics of two or more Răpakas but they are not mentioned as they are not to be found and are not interesting (p. 163) suggesting thereby that these two, viz., Nățikă and Prakarapi are actually found and are also interesting.

<sup>2.</sup> Sanskrit Drama, p. 350.

<sup>3.</sup> The Types of Sanskrit Drama, p. 94.

Manusyanāyakapratyāsattyā prathamam vyāyogam laksayati — ND, p. 123,

Vvavoga is a one-act play and the action extends not over a day. There are only three Sandhis excluding Garbha and Avamarsa1.. The main sentiment being Vira the hero should be full of fury and heroism. He cannot brooke delay, and through fear of obstacles his efforts are vehement immediately after the stage of Arambha and at once he runs towards Phalagama only. The same is the case with the hero of Ihamrga too. The heroes of Dima and Samavakāra have the state of Praptyāśā as their aspirations are many but do not have Vimarsa as they do not suspect frustration. Bhāna, Prahasana, Utsrstikānka and Vithi have only two stages beginning and close specially because they treat of very limited plot. The heroes of Nataka and Prakarana (as well as Natika and Prakaranika) have to pass through all the stages as they are capable of enduring, as they take every step after proper consideration, as they have to remove the impediments etc. as their task is beneficial and embodies manifold results. So Nataka and Prakarana have all the five Sandhis.

Here also when the two Sandhis Garbha and Avamarsa are absent the corresponding Avasthās, viz., Prāptyāśā and Niyatāpti too are absent,

In Vyāyoga, there is a battle but not for obtaining a woman, e.g, in the Jāmadagnyajaya the fight between Parasurāma and Sahasrārjuna is shown but not for a woman. There should be combats, competition and rivalry. All these inflame Vira. It has no Kaisiki Vṛtti and has less of women characters and more of males.

The plot is well-known.

The principal sentiments are Vira and Raudra and so even prose as well as verse is full of Ojas.

The hero cannot be divine. He must be a commander-in-chief or a minister.

It has no heroine, the sentiment being heroic.

The ND also gives an etymology of the word Vyāyoga which is derived from Vi+Å+Å-Yuj, the prefix 'Vi' signifies speciality (Viśesepa), 'A' signifies "on all sides" (Samantāt). It is so called as here vigorous fights take place on all sides.

The ND mentions the view of 'some' who hold that the Vyāyoga has twelve heroes. The ND here practically repeats what the NS has already stated.

The NS does not mention this but the DR does. Hino garbhavimarsabhyām (III, 61).
 NLR says that there should be only two Sandhis-Mukha and Nirvahana (p. 116).

<sup>2.</sup> Cf, DR. - Vyāyogo bahubhir naraih : III, 62; also NS XVIII, 41.

The illustration of Vyayoga given by the ND is the jamadagnyajaya where the fight between Parasurama and Sahasrarjuna is described and ultimately the former kills the latter.

1

### Remarks :

The ND at the outset points out why it treats of Vyāyoga first, the reason being that the hero here is human. It is really difficult to grasp what the ND means here. No work on dramaturgy mentions Vyāyoga immediately after Nāṭaka and Prakarapa but the ND does so and points out that this early mention is deliberate because of the reason given above. Do the authors of the ND mean to say that in other types of drama the here is not a human being?

About the hero of the Vyāyoga, Dr. Keith remarks that he should be "a god or royal sage but Dhannfijaya allows a man "." But it should be noted here that it is not Dhannfijaya alone who all inw a man as the hero. The ND asserts that the hero must be a man." Even the NS reads that 'the hero should not be divine'. But here Dr. K-till seems to have followed another reading which is just the opposite."

The NLR adds that its here should be well-known. The act should not describe love in union or it may describe the wedding with a hermit-girl....lt should not have much of fragic ( Karuna) or Love (Srigāra)'6.

It appears that among the one-act plays in Sanskrit this type had been fairly popular with the dramatists and the cultured audience, as we find it to have been attempted by such an old and reputed dramatist as Bhāsa whose Madhyamavyāyoga<sup>7</sup>, Ūrubhanga etc., are so well-known and the later playwrights also did try it occasionally

### 5. SAMAVAKĀRA:

Next to Vyāyoga comes Samavakāra. The ND begins with the etymological explanation. Samavakāra is so called because it is created (Kriyate) by means of attaining threefold end, either combined (Samgata)

<sup>1.</sup> The same illustration is found in the DR, p. 7.

<sup>2.</sup> Sanskrit Drama, p. 347,

BP opines that heroes must be well-known kings or gods of Dhirodátta nature (p 248).
 Na ca divyanāyakakṛtah—NS (GOS) XVIII, 92.

<sup>5.</sup> Sa ca divyamānuşa...etc. NS (GOS) VOL II, p. 445 F. N.

<sup>6.</sup> NLR, pp. 115-6,

<sup>7.</sup> Prof. D. R. Mankad does not recognize the Madhyama as a Vyāyoga as there is a meeting with the heroane but puts it under likaings type but here he seems to have ignored the statement of Bharata that in likinga, as the very name aggests, the fight should take place for the sake of a divine lady (NS (GOS) XVIII, 78), while it is not the case in the Madhyama.

or individually (Avakirga)<sup>2</sup>. The root is  $\sqrt{K_T}$  prefixed by Sath+Ava. The etymology is correct but the interpretation though ingenius is far from being acceptable. The DR interprets it as 'Samavakiryante Arthah Yasmin'<sup>2</sup>. Abbinava gives a similar etymology 'Sambaddhah Avakirnaśca Yattāthah Samavakārah'<sup>3</sup>. The word may also be explained thus: it is so called because here the scattered purposes of the twelve heroes are combined (Sam)<sup>4</sup>.

The plot is well-known. It has four Sandhis excluding Vimarsa.

Hero: - The hero is either a god or a demon\*. The ND here remarks that the gods are called Dhiroddhata as compared to human beings. If compared to the beings of their own class they should be Dhirodatta.

There are twelve heroes. These twelve heroes may be in each of the three Acts\* or each Act may have a group of four viz., the hero, the hero's rival (Pratināyaka) and a helpmate to each. If the number is more or less under certain circumstances it is no fault. The fruits of all these twelve heroes should be differently stated, e.g., in the Payodhimathana Vignu and others get Lakşmi, and others individually. Thus even the helpers such as Sugriva and others are termed heroes.

The chief sentiments are Vira and Raudra. Even though the Samayakāra is supposed to delineate three-fold Śringāra the principal sentiments should not be other than Vira and Raudra. Since the gods and demons are of haughty and arrogant nature, Śringāra can come only subordinately.

There are three Acts and three types of Śrńgāra. Each of the three Acts is characterised by all the three Śrńgāras and not that each Act will have only one type of Śrńgāra with the result that each Act would have a different type of Śrńgāra. The dramatist should also introduce Vithyangas such as Vyāhāra, etc.

There should be three Acts. The duration of its three Acts should be six Muhūrtas or twelve Ghaţikās, two Muhūrtas or four Ghaţikās, and one Muhūrta or two Ghaţikās respectively. Thus the total time for the whole play should be nine Muhūrtas or eighteen Ghaţikās, i. e. about seven hours and twelve minutes!

<sup>1.</sup> Cf. ND, p. 124.

<sup>2.</sup> Cf. DR, p. 75.

<sup>3.</sup> Cf. Abhi, II, p. 438.

<sup>4.</sup> ND clearly states that the purposes of the heroes are different.

<sup>5.</sup> Viśvanātha differs, He allows gods and men, Cf. SD VI, 235

Cf. NS (GOS) Vol. II. p. 438.

<sup>7.</sup> ND, pp. 124-125. Here the ND has followed the NS. Cf. NS (KN) XVIII, 116-120.

Here the ND refers to another view of some under the name 'Eke' .. who ordain quite double the duration given above for each of the three Acts.1 The view obviously refers to the DR.

The NS gives the precise duration of three Acts as twelve, four and two Nādikās respectively2. Bharata further goes to explain what the word Nādī or Nādikā, means. A Nādī is the same as Nādikā and is equal to one half of a Muhūrta. Now one Muhūrta is equal to two Ghatikās and so a Nadi will be equal to a Ghatika. And this is exactly what the ND has stated. The ND instead of giving the time in NadIs prefers a simpler and current word Muhūrta following the instruction of the NS, viz, 1 Nadi = 1 Muhurta. Thus the first Act will be equal to 6 Muhurtas ( = 12 Nadis of the NS).

The DR follows the NS when it points out the time just as the NS has done in the measurement of Nādikā which it calls Nālikā. It states that the First Act should be of 12 Nalıkas and the rest of 4 and 2 Nālikās respectively but adds that one Nālikā is equal to two Ghatikās. This changes the entire length of time. Now 12 Nalikas of the DR will mean, not 6 Muhurtas (as according to the NS or the ND) but 12 Muhurtas or 24 Ghatikas; thus the time becomes actually double the one stated in the NS or the ND. Similarly the rest of the two Acts will also have double the time. Thus the total time for performing the whole play will be 18 Nālikās i.e. 36 Ghaţıkās i.e. 14 hours and 24 minutes.

The explanation of the DR will mean that the drama will continue for 14 hours e.g., if it starts by eight o'clock at night it will continue for the whole night and upto ten o'clock of the next day morning. This is quite improbable if not absurd. One can easily comprehend how boring it would be to the audience when a drama lasts so long. Over and above the fact that it will be a waking for the whole night, it will engage the whole of the morning and thus greatly disturb the usual routine, which a drama is not supposed to do under any circumstance (Avasyakāvirodhena).

Thus the explanation of the ND is more reasonable. We know that in ancient times the performance of dramas often went on past midnight. A dramatic performance which lasts for six to seven hours, though it may sound pretty lengthy to us, was not unusual in old days.

The dictionary of V. S. Apte interprets Nālikā as equal to 24 minutes or one Ghațikă. Thus the DR's interpretation of Nalika = 48 minutes

<sup>1.</sup> Cf. Eke tu pratyankam yathoditadvigunam kalamanam ahuh-ND, p. 125. 2. NS XVIII, 64-66.

<sup>3.</sup> DR III, 65 cd.

<sup>4.</sup> Nälikä ghatikādvayam - DR III, 66b.

Vide NS (KM) XVIII, 24-25.

is rather arbitrary and not supported by any source nor by reason or logic,

Every Act is complete in itself. The object, the fruit and the means of attaining it with regard to one Act have no concern with those of the other Acts. Thus all Acts stand unconnected and independent of one another so far as their own objects are concerned. They are connected at the end in the accomplishment of the ultimate fruit of the whole play. Thus the development of the plot is rather singular and unique. Immediately after the end of Amukha or Prastavana, the Bija suggesting the object or fruit of all the three Acts must be first introduced. Then the first two Acts must be shown as unconnected, each accomplishing its own personal end and leaving aside the main object of the play1. Then the third Act should be composed in such a way that it interlinks all the three Acts with a common motive, which were otherwise unconnected being concerned with the fulfilment of their own private motives. Since the Acts are not mutually connected? Bindu is not to be employed. Sandhis are four excepting Vimarsa The first Act will have two Sandhis viz., Mukha and Pratimukha. The second Act will have Garbha and the third Act will have Nirvahana.

There are three types of Śringāra, Kapaţa (fraud), and Vidrava (retreat or running away) each.

The three types of love (Sringara) are as under:

- (i) Having; 'Dharma' or religion as the fruit and cause e.g., Śrigāra, arising out of the union with one's own wife, has for its fruit religion viz., abstinence from another's wife and which has religion i. e. religious performances as its cause (Hetu) such as giving alms etc., which also may result in the attainment of a lady and the like.
- (ii) Having love (Kāma) as the fruit and cause. Both Kāma and Srigāra mean love or pleasures of love. Kāma in the form of sexual pleasures may be recognized as the fruit of Srigāra and Kāma in the form of sexual pleasures. When this Kāma-Srigāra is to be depicted, the heroine should be another's wife (or a maiden, and not one's own wife nor a harlot) as Ahalyā in Indra's case. If the heroine is one's own lawfully married wife, the love depicted ceases to be purely sexual but becomes a part of religious duty also.

ND, p. 125. Aväntaraväkyärthena parasparavicchinnam äyojyam.

The point has been referred to earlier also by the ND, when it denies Vişkambhaka and Pravešaka for Samavakāra as its Acts are not interrelated (p. 39).

- (iii) Having material gain (Artha) as the fruit and cause. Material gain would mean kingdom, gold, wealth, grains, clothes, etc. The love between prostitutes and wealthy people has wealth for its fruit, as the prostitutes show love for any ordinary man and as a result get money. In the same way the cause of love is also money. The love with harlots is based on money.
- 'Kapata' or fraud or cheating is defined by the ND as a contrivance which is based on falsehood but appears to be true. It is of three types:
  - (i) Cheating a person who is guilty.
- (ii) Cheating a person who is not guilty and as a result of intentional mischief by the fraudulent person,
- (iii) The deceit or fraud which is just accidental (by Kākatāliya Njāya as the ND puts it). The person deceived is not guilty nor has the deceiver intended it. It is a mischief of fate.

Vidrava signifies 'tumult'. The ND explains it as Anartha i.e. calamity. It too is of three types:

- ( i ) Caused by animate entities such as elephants, etc.
- (ii) Caused by inanimate entities such as weapons, etc.
- (iii) Caused by animate as well as inanimate objects e.g. siege to a town where both elephants and weapons are at work.

Now the three types of Love, fraud and calamity are to be depicted in the three Acts one after the other separately.

Metres should be lengthy such as Sragdharā, Sārdūlavikridita etc., and not such simple ones such as Gāyatrī and others. But the ND refers to the view of 'some' who allow Gāyatrī and other Vedic metres as well as other Vişama and Ardhassma metres.

Here the ND differs from Bharata (and Abhinava) who does allow Vedic metres such as Gāyatīf, Uṣṇk and others. Abhinava refers to the view of Udbhata who opines that only lengthy metres such as Sragdharā should be employed and not those which consist of lesser

The ND gives the etymological meaning of the word viz. Vidravanti trasyanti janā asmād iti Vidravo 'narthah. p. 126.

The propriety of the above statement can easily be perceived. As the dominant sentiment is Vira or/and Raudra, lengthy metres which provoke the heroic or the furious sentiment should be employed.

<sup>3.</sup> Cf. NS (GOS) XVIII, 76 and Abhinava's commentary over it (p. 44!).

number of syllables (like Gayatri and others). The DR is silent on this point. The BP1 and the SD2 follow the NS.

The use of Vedic metres in the Samavakāra might be to create an air of divinity<sup>a</sup> as the characters are all divine. This may also suggest that in the early times the practice of employing Vedic metres was in vogue which may have been discontinued in later times.

The ND concludes the discussion by pointing out that a play of this sort which is full of humorous love, fraud, excitement, magic, fights between gods and demons which is carried on by supernatural powers, being far from realism is meant for entertaining the common 'masses' by arousing their sense of curiosity, suggesting thereby that such a type of drama is not meant for the cultured strata of society.

#### 6. BH ANA:

Etymology:—Bhāṇa is derived from the root \( \sqrt{Bhaṇ} \) (to speak) and is so called as the hero narrates his own or another's adventures by resorting to speaking in the air4.

Sentiment: Since the story pertains chiefly to one's heroic exploits and good fortune, the principal sentiments are Sringāra and Vīra. Hāsya can be introduced in a subordinate manner.

Sandhis: -There must be two Sandhis only - Mukha and Nirvahana the first and the last.

The action extends over a day only and so it has only one Act.

Ten elements of Lasya are to be introduced here. They are:

(1) Geyapada, (2) Sthitapāthya, (3) Āsīna, (4) Puspagandikā, (5) Pracchedaka, (6) Trigūdha, (7) Saindhavākhya, (8) Dvigūdhaka, (9) Uttamottamaka and (10) Uktapratvuktas'

Dr. M. Ghosh interprets the word Läsyänga as a one-act play which requires Läsya or a gentle form of dance for its representation. The term is explained as Läsyath afagath yasya sah' (that which has Läsya as its pruncipal element). But this interpretation though ungenious seems to be far-fetched.

This topic has been elaborately discussed by Dr. Raghavan in his paper on Lasyangas and Bhapa.

<sup>1.</sup> BP. p. 250 verbally follows the NS.

<sup>2.</sup> SD VI. 237.

Cf. Abbijāānašākuntala IV, 10 where the blessing is showered by Kanva in Vedic Tristubh metre.

Cf. Abhi. Vol. II, p. 449 Also cf. DR (Avaloka)-Bhārativṛttipradhānatvāt bhāṇahp. 73.

This seems to have been borrowed from Bharata. The NS enumerates the ten Lasyanges and defines them. The DR simply mentions them. The BP adds Bhāvita to the above list and makes the total number eleven (pp. 245-46).

Generally Bhana is for the recreation of the common people as it deals with the life of Vitas, rogues, harlots, etc.

Now the ND discusses the nature of Bhāṇa which is highly peculiar. The hero or the person who comes on the stage to narrate his life or that of others is a Viţa (libertine or paramour of a harlot) or a rogue, or a thief or a gambler. He describes the incidents of his own life or of a harlot, or of a woman of low character.

The main Vṛtti here is Bhāratī 1.e verbal. Though Vīra and Śṛṇgāra eprincipal sentinents, as the character resorts to Ākāsokti, the verbal gesticulation (Vācika Abhinaya and not others;) predominates; therefore Sātvatī or Kaišukī come only subordinately. Here the story mainly concerns as to how a Viţa deceives others, thereby warning the audience against such pitfalls.

Here another view is mentioned with the word 'Kecit' according to which the plot should be imaginary and the hero should be a Vita only. The view refers to the DR.

#### Critical Remarks:

The DR ordains that the hero should be a Viţa who narrates the he life of a rogue or a thief which he himself or some body else might have experienced.\* The DR also points out that the subject-matter is invented by the poet. The apparent contradiction in the statements of the DR when it is stated on one side that Bhāṇa delineates the actual experiences of a person and on the other that the story is imaginary, can be resolved easily. What the DR means is that the plot here is neither historical nor legendary. It is imaginary but is represented as if it were one's personal experience.

Even though the story described may be related to some actual incident which one might have come across in life, it should be described on the basis of one's imagination only. Because here the object is not to give the factual account of an experience which is likely to be boring and insipid. This is true not only of Bhāṇa but of other forms of drama also. Around the nucleus of certain incidents or episodes whose root may be in history or in day-to-day life, the poet erects the artistic structure by means of his creative imagination and poetic talents.

Kohala seems to differ here. He believes that the Vṛtti here is Kaiśiki as the chief sentiments are Śṛṅgāra. Vira and Karuṇa. But Abhmava vehemently opposes this view. Cf. Abhi. Vol. If, p. 452.

<sup>2.</sup> DR III, 49.

<sup>4.</sup> DR III. 51.

Thus Bhāṇa is a monologue in one Act in which the performer narrates dramatically a variety of occurrences. "Love, war, fraud, intrigue and imposition are appropriate topics and the narrator may enliven his recitation by supposititous dialogue with an imaginary interlocutor "1. Prof. Wilson also points out that it should begin and end with music and singing.

Among all the Rūpakas Bhāņa stands out unique in the sense that it is carried on only by one character. The conversational form of drama requires that it should have at least two characters, in the absence of which no dialogue is possible. But peculiar is the state of affairs in Bhāṇa where only one person carries the thread of drama. This would naturally turn into a sort of Kathā or story-telling which is prevalent even at present in villages of India. This peculiar form of Bhāṇa leads Prof. D. R. Mankad to think that Bhāṇa must have been the earliest form of Sanskrit drama. Of course, this one-act play by one character only seems to remind us of some early primal stage in dramatic development. Still it is possible to argue that the representation of sentiments, emotions, situations, etc., by a single person may reveal a high development in dramatics.

The peculiar nature of Bhāpa clearly suggests, as Prof. A. B. Keith has pointed out, its "popular character and origin." Forf, S. K. De has elaborately discussed this point in his article on "Sanskrit Monologue Play". From the actual Bhāṇas that are available at present one can easily see that Bhāṇa, like Prahasana, was meant for entertaining the masses and not the intelligentzia or the higher aristrocratic class for whom the refined types of dramas like Nāṭaka and Prakaraṇa were primarily written. Thus Bhāṇa does not seem to have enjoyed a dignified status.

#### 7. PRAHASANA:

The chief purpose of Prahasana, the ND states, is to acquaint the common people with the ways of rogues, scoundrels, etc., and thereby make them turn away their faces from them. The plot delineates ridiculous or abhorrent social customs or hypocrisy by falsely showing

<sup>1.</sup> H. H. Wilson: Dramas, p. 22.

Cf. The Types of SK. Drama, p. 78.

Also Cf. "We have here a formal version of a primitive mimetic performance" -Sanskrit Drama, p. 348.

<sup>4.</sup> Sanskrit Drama, p. 348; also Indian Theatre, p. 143.

<sup>5.</sup> Vide Aspects of Sanskrit Literature, pp. 1-25.

Cf. Abhirūpabhūyişthā parişad iyam; also, Ā paritoşād viduşām, etc. (1-2).

oneself to be a person of very good character, e.g., the Sakyas condemn the illicit affairs with a woman but not theft.

Vithvangas should be introduced wherever suitable.

As the very name suggests, the principal sentiment is Hasya1.

There are two Sandhis, Mukha and Nirvahana, as in Bhāna. It has but one act? The Vṛṭṭi is Bhāratī. In spite of Hisya being dominant the Vṛṭṭi is not Kaiśiki because Kaiśiki is pṛincipally used to depict Ṣṛṇgāra. But in Pṛahasana the dominating sentiment is simply Hāsya and there is no Ṣṛṇgāra which being so refined and elevated a sentiment is not fit to be depicted with reference to such low characters as rogues and scoundrels and Kaiśiki is pṛincipally meant for Ṣṛṇgāra. Consequently Lāsyaṇgas also here are few and far between.

Prabasana is divided into two types: 1) Pure (Suddha) and 2) Mixed (Sankima or Misra).

- 1) Pure Here the characters are despicable such as Śakyas, Bhagavattāpasas i. e. Śaiva ascetics etc, or Brahmins by birth only who are not learned but attain their livelihood on the strength of their birth in respectable families. But the life that is depicted here is completely devoid of shameful or contemptuous vulgar action. The purpose is to create humour only and this variety is therefore full of humorous, witty and ridiculous speeches. Thus the plot being unmixed with harlots, etc., this type of Prahasana is called Pure.
- 2) The other type (mixed) is so called as it combines in itself the lives of a variety of people. It has a number of attendants, varied costumes, speeches and actions. The characters are arrogant, immodest (Uddhata) and low such as procuresses, rogues, eunuchs, old persons, scoundrels, Brahmins (by birth only), paramours, spies, warnors, etc. having odd dresses, speeches and actions which are contemptuous and ludicrous.

In this type of Prahasana through one character such as a harlot many others are mocked at. Thus the subject here is the life of miscellaneous people, while in Suddha only one, such as a hypocrite is laughed at.

The ND quotes another view according to which Sankima, is one where the conduct of naturally innocent people and heretics is mocked at.

<sup>1.</sup> Prakarsena hāsah hasanam vā vartate yasmin tat prahasanam.

<sup>2.</sup> SD holds that there can also be two acts, VI. 267.

<sup>3.</sup> The phrase Bhagavattāpasaviprāḥ which occurs in the NS is explained by Abhi, as Yativānaprasthagriasthāḥ The word 'Anya' in NS is taken by Abhi, to mean Sākyas and others. The Avaloka on DR refers to Nirgranthas i. e. Jainas along with Sākyas. The authors of the ND are salent on this point.

ND p. 129. This view has been referred to by Abhinava as the view of 'some'. Cf.
Abhi, Vol. II, p. 448.

There is still another view which holds that Sankima or mixed type of Prahasana has many Acts. 1

The object of Prahasana is to make children, ladies and fools are incapable of appreciating serious plays, take interest in drama, which the poet creates by resorting to cheap humour. For the cultured types of people who can enjoy serious plays, other forms of drama which represent Dharma, Artha, and Kāma are composed. Here in both the types of Prahasana the life of rogues, knaves, paramours, etc., is depicted so that a common man may beware of them.

In short, Prahasana, like Bhāṇa, is a drama for the common masses. Dr. Keith rightly remarks that it has "every sign of popular origin and orgue". Nāṭaka and similar other types of dramas were written primarily for the higher classes of society, for the assembly of the learned critics without whose approval a drama would stand no where. "It is in such types as Prahasana that the masses would get their familiar figures, the rogue, the socundrel, the vagabond, the courtesan and such things as love-intrigues, quarrels, fights and volence all in their Prakrit speech and wrapped up in such fun as would split their sides with laughter".

9. DIMA:

The word Dima or Dimba means fight, being derived from the root 'Dim' to kill or to injure. The principal sentiment here is fury. It has four Sandhis excepting Vimarša. The sentiments of Santa, Śrigāra or Hāsya are excluded. Even Karuṇa cannot be introduced. The characters being divine, the sentiment of pathos and others which are unpleasant cannot have any scope here. The ND rightly justifies this!. It has mostly sixteen heroes hike gods, demons, Pišācas, Yakşas, Rākṣasas, Nāgas, etc. These heroes are of the haughty type and exhibit different states (Bhāvas).

The principal sentiment being Raudra there must be such scenes and incidents as may go to heighten the Rasa. Thus falling of a meteor, an earth-quake or thunder-stroke, solar or lunar eclipse, etc., should be shown. It abounds in combats and magic.

There are four Acts and four Sandhis and hence the action should not spread over more than four days.

The purpose of this type of play is to entertain the votaries of gods and so there must be a god as the hero or the plot should be

This view is also mentioned by Abhi. (Vol 11, p 449).

<sup>2.</sup> Sanskrit Drama, p. 348.

<sup>3.</sup> Preface to Mrcchakatika, p. 5.

<sup>4.</sup> Cf. ND, p. 129-130.

concerning divinity just as we find in Samavakāra and Īhāmṛga, The plot is renowned, states the NS1.

Etymology - The ND derives the word from the root 'Dim' to kill or injure (Sanghāta). Here the ND seems to have followed Dhanika who also derives the word from the same root? Abbinava remarks that Dima, Dimba and Vidrava are all synonyms (meaning 'riot') and Dima is so called because it includes riots, fights, etc.? Abbinava refers to some who give another etymology of the word. It is so called because it abounds in haughty persons (Die one who flies i, e. moves vigorously).

Dr. Keith points out that "the origin of the name is unknown for no root 'dim', (to wound) is found in the language, though Dhanika asserts its existence". But here Keith does not seem to be justified as not only Dhanika but Rāmacandra and Gunacandra also assert the existence of such a root, Moreover, the root Dim (Dematl) "to hurt, to injure" is found in the dictionary also. This shows that the root 'Dim' did exist in language from which the noun 'Dima' has been derived.

## 10. UTSRSTIKANKA:

This is so called because it is marked (Ankita) by sorrowful ladies (whose lives are inclined to depart). Here the hero is a human being and not divine as the drama is dominated by pathos. The plot which mainly deals with fighting may be well-known or imaginary. Like Bhāṇa it should have two Sandhis viz., Mukha and Nirvahaṇa. The principal Vytti is Bhārati, as the play mainly consists of lamentations of women. It abounds in mere verbal fight amongst arrogant heroes and so there is no Raudra. The speeches should be such as may create despondency in the heart of the audience. Males are to be depleted as having retired from fight, etc. The agitating actions such as falling on the ground, whiring round, beating of breasts or head, placking one's hair, etc., ought to be represented. Here the women only should weep and not men, as it is to be made known that fortune favours those firm persons who remain unagitated even at the time of calamities.

It should have only one Act as the action must be over in one day.

<sup>1.</sup> NS (GOS) XVIII, 84.

<sup>2.</sup> Vide DR : (Avaloka) - Dima Samphäte - p. 74.

<sup>3.</sup> Abhi. Vol. II, p. 443; also Cf. KS, p. 440.

<sup>4.</sup> Abhi, II, pp. 443-4.

<sup>5.</sup> Vide V. S. Apte's Practical Sanskrit-English Dictionary.

<sup>6.</sup> Vide ND, p. 130.

This piece is also known as Anka (in short) but it is called Utspstikānka in order to distinguish it from an act (Anka) of the normal drama. The ND quotes the Śarmisthāyayāti as an example of this type.

## 11. ÎHÂMRGA:

Here there is an effort or desire (Iha) to procure a lady which is difficult to obtain 'as a gazzle (Mrga).'1 It has all Vithvangas. The hero is divine. The human characters are proud and arrogant. It comprises of one act or four acts. The plot may be partly derived from legends and partly from the poet's imagination. The plot consists of fighting in order to procure a lady. If there is one act only the plot should be such as it refers to the incidents which have taken place on the same day. If it has four acts, its action should not spread over more than four days. The ND makes a note that all the four acts should be intimately corelated with one another and should not be detached like those of Samayakāra. Here there is a war for a celestial lady. The rival-hero ( Prati-nāyaka ) forcibly abducts her and the result is a combat between the hero and his rival. It should be replete with rashness, competitions and calamities. But all these centre around a woman or may have some other purpose. Under some pretext such as fleeing away or the like the fighting should be avoided when the man is on the point of being slain or killed. Not only that the killing is not to be staged, but it is not to be suggested even from behind the curtain. The sentiments are vigorous such as Vira, Raudra, etc. Sandhis are three excepting Garbha and Avamarśa. Vrttis can be any of the four excepting Kaiśiki and there can be Ratvabhasa too as the love of the villain is depicted with reference to a lady who does not love him. The NS wants that the hero should be divine but the DR states that he may be divine or human. Forbidding of Vadha is in accordance with the dramatic conventions established by Bharata. The SD gives Kusumasekharavijaya as an example of this type.

# 12. VĨTĦĪ:

VithI is treated the last of all the 12 types of plays. The heroes can be of all types Uttama, Madhyama and Adhama. There may be all types of sentiments too such as Love, Humour, etc. Here the ND quotes a verse under the name of Kohala: 'VithI is staged by one or two actors and is of three types according as it has Uttama, Madhyama or Adhama type of hero'.'.

<sup>1.</sup> ND here follows Abhi. II, p. 442; also see DR, p. 76.

Vide ND, p. 132.

The ND here criticises the view of Sankuka who does not allow a low type of character as a hero of Vithl. The argument of the ND is that even then he accepts a low-born hero such as a Viţa for Prahasana and Bhāṇa which have humour as the principal sentiment. In that case there is no reason why Vithl which has a certain similarity with Bhāṇa should not have a low-born hero like Viţa. Sankuka therefore is inconsistent here and so his view is not acceptable.

It is a one-act play and so the action or plot extends over one day only. The number of characters may be one or two. If one character is there, Ākāšabhāṣita may be resorted to.

Sandhis are only two viz. Mukha and Nirvahana. It has thirteen limbs known as Vithyangas. They can be used in other types of drama also.

VIthI is full of thousands of Vakroktis (indirect speeches or equivocations). Here the speech dominates and the sentiments of love and humour are merely suggested. So the Vrtti is not Kaiśiki but Bhārati.

# Critical observations:

"It is a love story carried on in a comic dialogue, consisting of equivoque, evasion, enigma, quibble, jest, repartee, wilful misconstruction and misapplication, ironical praise, extravagant endearment and jocose abuse."<sup>3</sup>

The NS, the DR, the ND, etc., admit of one or two characters. If it has only one character it will be a sort of monologue very much similar to Bhana. D. R. Mankad in his "The Types of Sanskrit Drama" tries to bring out the remarkable similarity between the two, one being a mere variant of the other, and thereby concludes that Vithi has evolved from Bhanas. The points of similarity are not far to see. Both are one-act plays, having Love as the principal sentiment and are accompanied by Läsvängas. The difference is that in Vithi the coarser element of Bhana is dropped. Sankuka does not allow even a low-born character as the hero. Here in Vithi the dialogues are more witty. The speeches are indirect, evasive, interesting and intelligent. Thus the drama rises in its literary qualities, does not remain simply as a repartee for the unintelligent masses: but becomes a feast for the learned few also. This nature of Vithi is brought out by its very name. The ND gives the etymology as - "Vithi is so called as it adopts the path of Vakrokti like a crooked street not going straight "4. The DR too gives a similar explanation, viz., Vithi is

<sup>1.</sup> ND, p. 133 lines 1-2.

<sup>2.</sup> H. H. Wilson : 'Dramas', p. 27.

The Types of Sanskrit Drama, pp. 78-79.

<sup>4.</sup> Vakroktimärgens gamanāt vithīva vithi - ND, p. 132.

like a Vithi i.e. a street as it has a series of subdivisions. Dr. Keith remarks: "It is suggested that the several sentiments are gathered into it as into a garland".

According to the DR the principal sentiment to be suggested is Srigāra and Vrtti is Kasiškī. The ND on the other hand takes the same point into account and points out that Srigāra is merely to be suggested (as the DR too states) and so Vrtti is not Kasiškī but Bhāratī as the charm of Vithi consists in the Vithyangas which are all varied types of jocular and witty speeches. The ND here differs from she DR and seems to correct it. The DR specifically points out that Srigāra is to be suggested only. Moreover, the DR itself has treated the Vithyangas (which form the quintessence of Vithi) under the treatment of Bhāratī Vrtti. Thus Vithyangas constitute Bhāratī and so Vithī too is dominated by Bhāratī and not Kaišikī. It appears that the ND is quite correct and logical here.

#### General remarks :

We have offered our critical remarks regarding the particular type of the Rūpaka at the end of the discussion on the same. Here are mentioned only a few points in general.

It is clear that the ND recognizes these twelve only as the principal Rūpakas. A question naturally arises as to what the criteria or determinants for the classification of the ten or twelve Rūpakas are,

All these Rūpakas have grown from Vṛtti, says Bharata<sup>2</sup>. He calls Vṛttis the mothers of all poetry (especially drama). Vṛttis, as the theorists have defined, denote action. Thus if we take Vṛtti as the criterion for the classification of Rūpakas, it would mean that the principle governing drama is action<sup>3</sup>.

The classification of the Rūpakas, according to the DR, is on the basis of the three things - the plot, the hero and the sentiment. It is the prevalence of one or more of the three that distinguishes one type from the other.

According to the authors of the ND, the only principle underlying all the principal Rūpakas is Rasa<sup>5</sup> (the principle accepted by almost all the theorists after Bharata) as against the Uparūpakas which are not

Sanskrit Drama, p. 349.

<sup>2.</sup> NS (KM) VI, 26.

<sup>3.</sup> Cf. 'Drama signifies action 'En. Bri. VII, p. 39.

<sup>4.</sup> Vastu netā rasas teşām bhedakah. DR I, 11.

<sup>5.</sup> Vide ND, p. 23, verses 3, 5, 6, 7, also Cf. Rasaprāņo hi nātyavidhih - NLV, p. 77.

dominated by Rasa (Apradhānarasa) and other forms of literature which are dominated by descriptions and figures of speech of various kinds.

Dr. V. Raghavan gives a novel type of classification of dramas:(i) Heroic drama-Nāṭaka and others (ii) Social drama-Prakaraṇa,
Prahasana, Bhāṇa and Vīthi<sup>1</sup>.

## VĪTHYANGAS

Vithyangas which literally mean subdivisions or limbs of Vithiconstitute thirteen in number. They may be enumerated as under:

(1) Vyāhāra (2) Adhibala (3) Ganda (4) Prapañca (5) Trigata (6) Chala
 (7) Asatpralāpa (8) Vākkeli (9) Nālikā (10) Mīdava (11) Udghātyaka
 (12) Avalagita and (13) Avaspandita.

The ND treats of this topic of Vithyangas at considerable length supplying each of them with numerous illustrations. At the outset, the ND points out that these Vithyangas are to be included in Bhūratī style as they are primarily connected with speech, since they represent various types of strikingness of words and sense. The DR, too, treats them as divisions of Bhūratī while discussing the four Vṛttis.

Now let us take up these divisions one by one:

# Vyāhāra :

Vyāhāra means humorous speech which has some different purpose or which indirectly suggests some future event.

Etymology - It is called Vyāhāra as it carries different senses (Vividha Artha). The root is  $Vi+A+\sqrt{Hr}$ .  $A+\sqrt{Hr}$  means to carry. 'Vi' has the sense of 'Vividha' i. e. various (senses).

In the DR we find 'Hāsyalobhakaram vaca' instead of 'Hāsyaleśaglı,' of he ND. 'Leśa' is replaced by 'Lobha'. The SD defines it as "Hāsyakobhakaram vacah'". The illustration of the ND is the same as that of the DR and the ND. It is cited from the Māi. (Act II), where the Vidūşaka makes the heroine tarry on the stage by pounting out that there was a serious flaw in the performance, viz., it did not commence with the adoration of a Brahmin. This causes laughter on the stage. Of course the ND gives the full incident while the DR and the SD give it rather summarily\*.

The ND also adds Bhavidrsti i.e. foreshadowing of future events,

1. The Social Play in Sanskrit, p. 1.

<sup>2.</sup> SD VI, 263.

<sup>3.</sup> See ND, pp. 133-135.

<sup>4.</sup> DR, p. 69.

which is not found in the DR. The type is illustrated by the Ratnävall (Act II) where the King says: "Today I shall certainly make the queen's face red with anger, gazing upon this garden-creeper, as upon another woman in love, that has instantly displayed a profusion of buds (a powerful longing), has a pale complexion, has its buds opening up (has commenced to yawn) and has been manifesting the disturbance by the ceaseless puffs of wind (by constant heavings of the sighs)"1.

The definition of the ND very much agrees with that of the NS. The NS too calls it as 'Hāsyaleśārtha'.

The NS does not mention Anyartha and so the object is to suggest a future event only. The illustration of the ND is the same as that of Abhi<sup>3</sup>.

This, in fact, is also an illustration of Dramatic Irony or Patäkästhänaka. The only difference is that in Vyähära there is essentially a tinge of humour.

The ND gives another view under the name "Anye" according to which Vyāhāra means a humorous speech which describes or speaks something about some object present before one's own eyes; e.g., in the Mrcchakaţika the Vidūṣaka's remark with reference to the mother of Vasantasenā that if she dies she will suffice for a hundred jackals and his inquiry whether the door was constructed after placing her in the hall or whether she was anyhow thrust into the hall<sup>1</sup>.

Another illustration is from the author's own work Nalavilāsa wherein the Vidişaka inquires of the Kāpālikī-named Lambastanī whether she is the same as the mother of his wife, who has bulky breasts and who lives in Pāṭalīputra<sup>4</sup>.

In both these illustrations there is humour about a particular object in front and the only purpose is to mock or cut jokes at the particular object. There is no other purport or suggestion of the future in it. (BP follows DR). A similar view is found in the NLR¹. According to this view, Vyāhāra would mean simple humour usually created by the Vidāgaka in Sanskrit drama. The humour may be gross or subtle.

#### (ii) Adhibala :

It is a dialogue where a person establishes his own view in course

<sup>1.</sup> Ratnāvali II, 4.

<sup>2.</sup> NS (GOS) XVIII, 125.

<sup>3.</sup> Abhi, II, p. 458.

<sup>4.</sup> The view appears to belong to Bhoja. Cf, SP (MS), p. 147.

MRC Act IV, p. 89.

<sup>6.</sup> NLV, p. 25.

Pratyaksānubhavarūdhe vyāhāro hāsyaleśakīt - NLR, p. 124.

of the mutual discussion. The ND explains it etymologically too. 'Adhi' is used in the sense of 'Adhika' i. e. superior; 'Bala' means force or strength. It is so called because here is established the superiority of one's strength (physical or mental).

The ND gives an apt illustration from the KTR (Act I): Here Śūrpanakhā disguised as Sītā scolds Lakṣmaṇa for not running to the aid of Rāma. Lakṣmaṇa tries to defend himself by saying that Rāma had kept him there for her sake whereupon Śūrpanakhā retorts that it was not so, as she was already protected and that she suspected some, evil intention of Lakṣmaṇa therein. Thus the arguments of Lakṣmaṇa are totally refuted and the other view is established.

Another illustration is cited from the author's own work RV where Maya tries to argue that the abduction of Sitä is vigorously condemned by the people of Lankä. But Rävana establishes his own view as correct.

The ND mentions the view of 'some' who hold that Adhibala consists in a dialogue where one vies with the other in establishing one's view. But the ND remarks that there is no remarkable difference in this view. It is contained in the above one.

The two views are very similar, the only minor difference being that the latter emphasises the element of competition which is already implied in the former.

This 'Anga' would be highly useful in any type of drama for the employment of forceful dialogue. Here we find interesting arguments by both sides wherein either of the two wins. This has a special importance in the depiction of the heroic sentiment.

This 'Anga' can be well compared with the Sandhyanga of the same name which occurs when a person deceives the other on account of his or her superiority of intellect. Both are similar so far as the establishment of the superiority of one person over the other is concerned. But while one (Sandhyanga) is related to the deception of the inferior by the superior one, the other (Vithyanga) is related to outvying or overpowering the inferior by the superior person.

# (iii) Gaņļa :

When a relevant speech suggests, all of a sudden, some other sense it is called Ganda. The definition is better elucidated in the commentary. The speech is uttered all of a sudden with a view to conveying a

This view belongs to none else but the DR. The ND has even retained the wording used by the DR.

<sup>2.</sup> Cf. ND II, 97ab.

particular idea. But the words or rather speech is arranged in such a way that it conveys indirectly some other sense suggesting some catastrophe to befall in near future. It has some unhappy sense hidden in it and that is why it is called Gapda which means a boil, or a pimple. Just as a boil has impure or foul blood inside, in the same way Gapda has some evil import inside it.

A popular and appropriate illustration is found in the UTR of Bhavabhūti:

Rāma-" .. but unbearable is her separation ".

Door-keeper - "Lord, (it) has approached".

Rāma - "I say, who?"

Door-keeper - " Durmukha ".

Here the door-keeper wants to convey a particular sense, viz., a spy named Durmukha has come. This Durmukha is intended to be the subject of the verb "has approached" (Upasthitah). But if this is connected with the present speech of Rāma it will convey an altogether different sense, viz., his impending separation from Sta.

The ND quotes another example from Balikavancitaka where Kamsa speaks - . . . . . "Who can assail such powerful Kamsa?" and the very moment a voice comes from 'behind the scenes'-

"That Kṛṣṇa [(i) black. (ii) Kṛṣṇa, the killer of Kanha] Parapuṣṭa [(i) Cuckoo (ii) brought up by others, viz., Nanda and Yaśodā]... kills and nobody stops."

Here the relevant or intended sense is that referring to the cuckoo but the words have a double meaning and thus when understood in the context with the speech of Kamsa it reveals Kṛṣṇa to be the killer of Kamsa.

Here the voice 'behind the scenes' when connected with the speech of the character on the stage gives anothor sense which is, of course, not auspicious. This is called "Cülikā Gaṇḍa".

The first instance that the ND gives from the UTR is also found in the DR<sup>2</sup>. Even the definition given by the ND is substantially the same as that of the DR<sup>3</sup>.

Ganda bears a great resemblance with the fourth variety of Patäkästhänaka discussed by the ND4, (or the third variety given by

The ND has followed here the Abhi. II, p. 458.

<sup>2.</sup> Vide DR, p. 67.

<sup>3.</sup> ND p. 137 & DR p. 67,

<sup>4.</sup> ND, pp. 45-46.

Bharata¹). The passage illustrating this fourth variety is quoted from the MDR, in accordance with the Abhi.²; and curiously enough the SD quotes the same passage as an example of Patākāsthānaka (third variety) as well as Gaṇḍa.³ This may lead us to think that the SD does not consider that there is any distinction between the two but then the SD does not clarify it. Abhinava seems to have felt this difficulty earlier and points out the distinction as follows:

"The Patäkästhänaka serves to fulfil the desired object (as in the illustration quoted from the MDR) but Gaŋda has no such purpose to serve. On the contrary, Gaŋda has always some evil implication nit". The ND has already clearly brought out this point following the Abhi. This evil import of Gaṇda, it asserts, is suggested by the etymology of the very word 'Gaŋda'.

In his article on "The Problem of Patākāsthānaka", Dr. V. M. Kulkarni brings out another point of difference. He scrutnizes the definition of Ganda given by the DR as well as the ND, both of which lay stress on suddenness of speech\*. Thus Ganda has an element of abruptness.

The ND mentions another variety of Gaṇḍa called Cūlikā Gaṇḍa. It differs from ordinary Gaṇḍa only in one respect, viz., in Cūlikā Gaṇḍa the character does not come actually on the stage, but the matter is suggested by the voice 'behind the scenes' (usually by use of paranomastic words).

#### (iv) Prapañca:

Prapañca is defined as a humorous conversation (between two persons) that is untrue and becomes advantageous to one<sup>6</sup>. The ND does not comment upon this definition given in the Karika being quute simple and straightway illustrates it from the Ratnāvalī. When the king and the Vidūgaka are engrossed in seeing the portrait of Sāgarika, Susanīgatā approaches and tells that she knew the whole matter and was going to convey it to the queen; whereupon the King being alarmed that lest the cat would

- 1. Vide NS (GOS) XIX, 33.
- Vide Abhi. III, p. 21.
- The illustration quoted is from the Veql. (Act III) where the word "Bhagna" when connected with 'Ūruyugma' suggests the future event, viz., breaking of the thighs of Duryodhana by Bhims, SD, pp. 179, 219.
- 4. J. U. B. Vol. XXIV, Part 2, p. 92.
- 5. DR 'Sahasoditam' III 18, ND Akasmāt, p. 137.
- ND II, 97 cd. Abhinava remarks that Prapañca is so called because it consists of speaking in a different way (or manner) (Anyathābhidhānāt prapañcah)—Abhi. II, p. 456.

be out of the bag, coaxes her by pointing out that it was simply a pass-time and should not be told to the queen and then offers her the ear-ornament.

The ND gives another view under 'Kecit' according to which Prapafica consists in mutual praise based one noble (1) qualities such as skill in seducing others' wives which constitutes, really speaking, a vice and consequently arouses laughter. The illustration is from the Karpūramañjarl of Rājašekhara where Bhairavānanda indulges in a similar self-culogy. He admires his sect by saying, "Who does not appreciate this law of Kaulas where a widow was the lawful spouse, flesh was to be eaten and liquor drunk, the meals were obtained by begging and bed was made of leather-piece? '"

Clearly enough the view refers to none else but the DR. Even the illustration is quoted from the DR. It is not easy to say whether the ND agrees here with the DR.<sup>2</sup> The BP literally copies the definition of the DR and illustrates it from the Nag. III, I. The verse is in praise of Baladeva and Cupid.

The ND mentions still a third view which holds that Prapañca means vain humour accompanied by eulogy which does not bring advantage to any of the two. The illustration is from Prayogabhyudaya. Here a maid-servant tries to tease Vidūşaka who often becomes the laughing stock of maids by calling him a servant (Ceta) whereupon the Vidūşaka retorts that he was the lord of the wretched maids (Chatadāsis); but after teasing the Vidūşaka she tries to pacify him by calling him 'Bhattaputra' and the Vidūşaka in his turn pacifies her by calling him Aryā. Thus it becomes ridiculous much more when the maid begins to praise the intellect of the Vidūşaka and the latter praises her beauty by calling her very beautiful, and we are reminded of the popular Sanskrit maxim "Aho rūpam. aho dhvanih".

It is difficult to decide whose view is referred to here under the name 'Anye'. Of course, the view differs from Bharata only in so far as it does not require that the humorous talk should bring advantage to any party.

RTN, pp. 51-52.

The NLR does not recognize this Anga and mentions Adicta instead, which occurs when many senses are introduced or where there are paranomastic words. This is nothing but Pan or a figure based on Pan. The two illustrations support this, both of which constitute Upama based on Siesa.

NLR adds a note that some read Prapanca instead of Ancita, The definition is practically the same as that of the DR.

Bharata defines this limb as Asadbhūta vacana1 consisting of mutual praise which causes humour and brings advantage to one. Abhinava explains the word 'Asadbhūta as 'false' (Asatya)2, The SD also seems to interpret it similarly3. Dhanika interprets the word as immoral relations with others' wives etc. ( Paradaryadinaipunyadi )4.

# (v) Trigata :

Trigata is to find out, from a word or a sentence, a sense which is quite different from what is actually meant. This is because a word can convey a variety of meanings6.

To illustrate the point the ND quotes a very long passage from the Devicandragupta, Act II, where there is an interesting dialogue between the King Ramagupta and the prince Candragupta disguised as Dhruvadevi6. Here the speech uttered in one sense is taken in a different sense by Dhruvadevi as the words carry double meaning.

Trigata is possible even when one sentence which in the form of a question carries one meaning while the same an account of the similarity of sound when understood in the form of on answer conveys an altogether different meaning. The example quoted is from the Vikram. The King asks the hill - "O, you King of all bills! Did you see the lovely damsel charming with all limbs, separated from me in this lovely forest?" The same sentence being echoed by the hill forms the answer, as it were. from the hill-"Oh, you King of all kings! I have seen the lovely damsel charming with all limbs, separated from you in this loyely forest."

Thus one and the same sentence forms the question and the answer as well.

The ND gives a third definition of Trigata. When different senses are conjectured from some word or sound which are ambiguous in character we have Trigata. The ND quotes an illustration from the Vithi called Indulekha. The King hearing some jingling sound thinks - "Friend. is it the sweet cooing of the royal swans? Or is it the humming of the bees? Or is it the jingling sound of the anklet on the foot of the goddess of my heart?"

NS (GOS) XVIII, 120-121.

Abhi, Vol. II, p. 456.

SD, pp. 217-218.

<sup>4.</sup> DR, p. 66. 5, ND, p. 141.

<sup>6.</sup> ND, pp. 141-142.

Here the two meanings are available by means of "Kāhu."

A rhetorician would immediately exclaim, "This is nothing but the figure Sandeha - (or Sasandeha)".

(vi) Chala:

Chala consists in speech which is uttered with a different purpose and which causes different reactions, such as humour, deceit, anger, etc., to different persons.

The illustration runs as under:

'Who is not furious seeing the lower lip of the beloved wounded? May you who smelt a lotus with a bee (inside) even though prevented now bear the consequences.'

This is a speech apparently addressed to a Nāyikā, by her clever friend. The Nāyikā has indulged in an illicit loves-portwith a paramour, and as a result has received a wound on the lip. The clever gird-friend knows this and in order to free the Nāyikā from the suspicious eyes of her husband and others utters this warning note so that the lady may refrain from such rash dalluance and at the same time to assure the husband that the Nāyikā is quite chaste and the wound was caused by a bee as she was smelling a lotus. This ingenious speech serves so many purposes over and above the direct one, viz., it assures the husband of his wife's chastity, arouses laughter among the learned audience, deceives the girl's father-in-law and others, and infuriates the co-wife.

The definition of the ND strictly follows Bharata's NS.<sup>1</sup> The illustration too seems to have been borrowed from the Abhinavabhāratī<sup>2</sup>.

The DR defines it as deceiving a person by the use of the words of seeming courtesy but boding ill.<sup>3</sup>

(vii) Asatpralapa :

Asatpralāpa is beneficial advice in fact but which is not understood to be so by persons who are devoid of judgment and are stupid, on account of their lack of judgment and stupidity. Thus to them the prattle sounds to be bad, and so it is called Asatpralāpa\*.

The ND gives one illustration to elucidate Avivecakatva and two to explain Maurkhya. The first illustration is from the Rāmābhyudaya, Act II<sup>s</sup>. There Mārica, in fact, gives a very beneficial piece of advice to Rāvaņa

Cf. NS XVIII, 123 cd.

<sup>2.</sup> Vide NS (GOS) Vol. 2, p. 457-58.

<sup>3.</sup> DR III, 17. Also cf. ND VI, 258.

<sup>4.</sup> ND, pp. 143-144. ND here follows NS XVIII, 119.

<sup>5.</sup> ND, p. 144.

warning him that Rama ought not to be considered as an ordinary person or a hermit. But Ravana who is blinded by pride and lacks in judgment on the contrary rebukes him so severely. Thus Ravana out of lack of judgment does not believe the speech of Marica to be beneficial.

Another example based in foolishness is from the Manoramāvatsarāja of Bhīmaṭa where the spirit of the speech of Rumanyat is grasped by Yaugandharāyaṇa but is not understood by Vāsavadattā and Sambhramaka, a servant of Yaugandharāyaṇa, on account of their foolishness

The ND gives still another exemple to illustrate the point. A prince is addicted to vices asks the minister's son as to what brings happiness, whereupon the latter replies', "He alone acquires the abundance of money and pleasure who is always the conquerer of Akṣa (i.e. dice, and also, sense-organs) and is eager for 'Surāsevana' (i.e., drinking of wine, and also, the worship of Gods) ". There the apparent and pleasant meaning of playing dice and drinking liquor is accepted by the prince on account of folly and the other meaning of conquering one's sense-organs and worshipping gods which forms good advice is thrown away. Here the two totally different senses arise on account of the use of paronomastic words viz., Akṣa and Surāsevana.

The ND gives another view on this point according to which Asatpralapa means 'irrelevant prattling of a child or an anxious man (Utkanthita) etc.' That this view is held by the DR is clear from its definition along with the commentary on it<sup>2</sup>. Even the illustration is from the DR itself<sup>2</sup>, "May the speech of Kārtikeya, viz., one, three, nine, eight, seven, etc., which maintains no order due to childhood bring you welfare". Another illustration is from the Raghuvilāsa where Rāma separated from Sītā addresses (like an insane person) a deer and a parrot. The DR quotes a similar illustration from the Vikramorvašiya where Purūravā, separated from Urvaší, goes on addressing birds etc. in the same way.

The SD seems to synthesize both the views when it mentions three types of Asatpralapa: (i) irrelevant speech, (ii) irrelevant answer and (iii) benevolent advice to a fool who is not going to accept it.

(viii) Vākkeli

Vakkeli, as the very name suggests, consists in play on words.

<sup>2.</sup> Cf. DR III, 20 ab.



<sup>1.</sup> This illustration is borrowed from the Abhi, Vol. II, p. 456.

Väkkelf is of two types: (i) a single reply to one or two or many questions or (ii) a humorous and witty dialogue.

 This is a sort of riddle or Prahelika where the answer is contained in the verse itself. Here one or more questions have only one answer; e.g.,

"How do the rivers appear after the monsoon has passed away? Who should be perfectly conquered internally and externally as well by a wise or virtuous man? (The answer is) 'Arayah''' which has two meanings: (a) devoid of speed i.e. slow and (b) enemies.

Here there is only one answer to two questions.

(ii) Here there is a series of questions and clever answers. The ND quotes a famous verse as an illustration:

```
"Who is at the door?"
```

- "I am Hari." [(i) Kṛṣṇa (ii) monkey]
- "What has a monkey to do here?"
- "I am Kṛṣṇa" [(i) Kṛṣṇa (ii) black]
- "Oh then I excessively dread a black (Kṛṣṇa) monkey."
- "Oh simple one, I am Madhusūdana." [ (i) Kṛṣṇa (ii) sucker of honey i.e. a bee ]
  - "Go then to a tender creeper full of honey."

May Hari who is thus silenced by his beloved protect you.

The DR holds a different view. According to it Vakkeli consists in interruption of a sentence (leaving the sense incomplete). The ND mentions this view of the DR under the usual phrase 'Kecit's and quotes the illustration given by the DR. The illustration is from the UTR where Väsanti refrains from her speech.

A student of the Alamkāraśāstra will easily see that this is nothing but the figure "Ākṣepa".

Another type of Väkkell, according to the DR, is a humorous dialogue<sup>4</sup>. The illustration is from the RTN\* where the Vidüşaka makes pun on the word 'Khanda' taking it as 'sugar.'

This illustration is found in the Abhi. Vol. 11, p. 456. The Abhi. merely quotes this
verse but does not explain. The ND explains it a little and so the point becomes
quite clear.

<sup>2.</sup> ND, p. 146.

<sup>3.</sup> UTR III, 36.

<sup>4.</sup> DR 111, 17; also ct. SD V1, 259.

<sup>5.</sup> RTN, p. 16.

This variety is the same as the second variety of Väkkeli mentioned by the ND. The above illustration of the DR is also very similar to that of the ND (second variety).

#### (ix) Nālikā i

Nalikā may be defined as 'a deceitful answer concealing the real sense which causes bumour'. The ND illustrates from the Ratnāvalī where Susangatā makes fun of Sāgarikā by saying, "Here is the object for whom you have come" and when asked as to for whom she had come, her reply is not 'the King' which is the true and intended one but 'the picture-board's. Thus the latter is silenced.

The ND mentions a view of others (Kecit) who take Nālikā as an enigmatic answer to a question concealing the (real) sense under loking words.

This view is not different from that of the DR which defines it in almost identical words.\* But the illustration of the DR is from the MDR\* where the riddle arises out of pun on the word "Candra" (which means the 'moon' as well as King Candragupta). Moreover the DR obviously seems to follow the NS which considers Nāhkā to be a Prahelikā\*. But Abhi, while explaining the definition given by the NS takes the word "Prahelikā" not in its ordinary sense, viz, a riddle but as a 'highly jocular speech' which is the etymological sense of the word\*.

In fact, there is not much of distinction between the two views. According to both Nālikā contains an element of humour and is likely to deceive others as the real sense is concealed. The only difference is that in the latter view the enigmatic nature of Nālikā is emphasized, while in the former view, (i.e. of the ND) it is simply for humour. That is why probably the authors of the ND have quoted the same illustration from the RTN to illustrate the Sandyanga Narma also which is defined as "Krīdāyai hasanah"?

# (x) Midava:

'When merits are turned into demerits and vice versa it is called Mrdava'. The word 'Mrdava' consists of two words 'Mrd' to destroy, to refute+'Av' to protect or to support. Mrdava is so called because

<sup>1.</sup> Here the ND has clearly followed the Abhi.

<sup>2.</sup> RTN, p. 50. The same illustration is quoted by Abhi. also.

<sup>3.</sup> Vide DR III, 19 cd.

<sup>4.</sup> DR. p. 68.

<sup>5.</sup> NS (GOS) XVIII, 118.

<sup>6.</sup> Prakarsena helikā narmādikrīdārūpam yasyāh sā prahelikā. Abhi. II, p. 455.

<sup>7.</sup> ND, p. 74.

there the view of the opposite party is refuted (Mrd) and one's own view or proposition is maintained and supported (Av)1. Thus Mrdava is of two types: (i) where merit is represented as fault and (ii) where fault is represented as merit. The first variety is illustrated from the Ventsamhära (II. 25), where Duryodhana derides Arjuna, the wielder of the Gändiva bow, who kept mum when Pääcäli was shamelessly pulled by Duhášasna in the presence of all kings.

Here the merits viz., bolding a bow etc., are represented as fault. The ND illustrates this variety further from two of Rāmacandra's works, the Nalavilšas<sup>2</sup> and the Sudbāklasa<sup>3</sup>.

(ii) Where fault is represented as merit, e.g., in the NLV the hero says  $\boldsymbol{\mathsf{-}}$ 

"How is it possible that all would have lovely damsels in their houses? A just king punishes a person who seduces others' wives, Cupid commands even Prajapati. Where would a man tormented by passion go if there were no harlots?""

Here prostitution which is a vice is represented as a virtue and a social necessity.

The ND illustrates also from the Sudhākalaša wherein too being virtueless which is a fault is represented as a merit.

A third variety is possible by a combination of the earlier two varieties i.e. a ment is represented as a fault simultaneously with a fault being represented as a merit. The illustration is found in the next verse\*. Here goodness which is a virtue is represented as a fault and ordinariness which is a fault is represented otherwise. It may be noted here that this very Vithyanga develops into a figure of sense called Vijājastuti which consists in apparent praise or censure while the purport is quite otherwise, by representing fault as merit and vice versa.

## (xi) Udghātyaka:

Udghātyaka consists in a dialogue in the form of questions and

ND follows Abhi, in giving this etymological explanation. Cf. Abhi, (GOS) Vol. II, p. 457.

<sup>2.</sup> NLV III. 26.

ND, p. 148.

<sup>4.</sup> NLV III, 13.

<sup>5.</sup> ND, p. 148.

<sup>6.</sup> ND, p. 149 (lines | to 6).

<sup>7.</sup> The very illustration is found in DR too; vide DR. p. 69.

Cf. Definition by Mammata: Vyājastutih mukhe nindā stutir vā rūdhir auyathā
 -KP X, 26.

answers in explanation of something not easily understood1.

Here even though the person who puts the question is, in fact, capable of giving the same answer still he asks in order to verify as to what he thinks is correct or not.

The illustration is from the prologue of the Pandavananda where there is a dialogue between the stage-manager and the actor.

- "What is an ornament of the brave?"
- " Forbearance."
- "What is an insult?"
- "Which is given by one's own kinsmen."
- "What is misery?"
- "Dependence upon others."
- "Who is to be admired in this world?"
- "The person who is resorted to by others."
- · What is death?"
- " Misfortune. "
- "Who are not unhappy?"
- "Those who have conquered their enemies."
- "Who know this well?"
- "Pāndavas who live in disguise in the city of Virāța."

The NS defines this 'Anga' as under:

'If in order to explain them men connect words of obscure meaning with words other than (those intended by the speaker) it becomes Accidental Interpretation (Udghātyaka)'. The ND has verbally followed the definition of Bharata. The DR gives two varieties of Udghātyaka:(i) Gūdhārthapadaparyāyamālā (ii) Praśnottaramālā'. The ND seems to have ignored this first variety of the DR.

#### (xii) Avalagita:

 Avalagita occurs when a desired object is obtained under the pretext of doing something else. It is so called because one clings to

- 4. M. Ghosh : Nātyaśāstra, p. 374.
- 5. DR III, 13.

<sup>1.</sup> The ND appears to have followed Abhi. here.

Vide ND p. 149. This example is probably borrowed by the ND from Abhinava, Cf. Abhi. Vol. II, p. 454. The same example is found in the DR too. Cf. DR, p. 65.

<sup>3.</sup> It will easily be seen that this is the second variety of the figure "Uttara."

another work for accomplishing a particular one (ava+lag=to cling to), e.g., in the UTR 5tt who had a pregnancy-desire to go to the forest for pleasure was abandoned in the forest through the fear of public, scandal under the pretext of satisfying her pregnancy-desire<sup>1</sup>, ...,

- (ii) The ND mentions the view of "some! who define it as doing some other work having entrusted one's own work to some other character". The illustration is cited from the prologue of the Kṛṭyārāvaṇa where the stage-manager being fed up with his profession of acting decides to work for the welfare in the other world having entrusted his present job to his wife and others\*.
- (iii) There is still another view which the ND mentions under "Apare". According to this view Avalagita occurs when some work to automatically accomplished while some other is actually started. The point is illustrated from the Chalitarāma. When Rāma, while entering Ayodhyā, descends from the areal car thinking that it was not proper for him to enter Ayodhyā devoid of his father, in car and as he alights from the car he happens to see a person with matted hair and rosary of Akşa and a chowry in the hand, standing before the pair of sandles under the throne, who is none else than Bharata. Thus another action, viz., the meeting with Bharata has been accomplished automatically while descending for another reason<sup>4</sup>.

The DR4 divides this Anga into two-(i) where another action is accomplished being included in one. (ii) when one is started (or is relevent), another is accomplished.

The first variety of the DR corresponds to the view of the ND (1st view); even the illustrations are common. The second variety of the DR also corresponds to the third view of "Kecit" mentioned by the ND. The illustrations also are the same in both\*.

Udghātyaka and Avalagita seem to form a pair. The NS considers these two as two of the five divisions of Amukha or Prastāvanā.\* O, fourse all the Vithyangas have their importance in a Prologue as both the NS as well as the DR ascertain the necessity of their use in the Prologue.\*

<sup>1.</sup> ND, p. 149.

<sup>2.</sup> The view evidently belongs to the SP (MS) p. 185.

<sup>3.</sup> ND. p. 150.

<sup>4.</sup> The view is held by the DR.

<sup>5.</sup> DR III, 14.

<sup>6.</sup> DR. p. 66, ND, p. 150.

<sup>7.</sup> NS (GOS) XX, 33.

<sup>8.</sup> NS (GOS) XX, 31 and DR III, 8-9.

Still the NS gives a special importance to these two by considering them as types of Prastavana.

It will be noted that the illustrations quoted by the ND for explaining this pair are from the prologues of the dramas while it is not so in the case of the rest of the Vithyangas.

#### (xiii) Avaspandita :

When a particular thing which is uttered only for description or so suggests some other sense, it is called Avaspandita (The root is  $\sqrt{5}$ pand with Ava (to throb), so called because it suggests some internal sense like the throbbing of eves, etc., e.g.,

The Dhartarastras (i.e. the swans) having charming wings, who deck the quarters (as they fly along), whose activities are wild through joy descend on the earth on account of the particular season.

Here the description of swans at the time of autumn is taken in a different sense altogether (by the actor) foreshadowing grave misfortune of Kauravas, the sons of Dhytarāştra.

There is another illustration from Chalitarama's.

In the first illustration the second meaning is provided by Abhidhamula Vyanjana.

The second example appears to constitute Vyājokti. Here Sītā tries to conceal the fact (by modifying the statement a little) which has been revealed unconsciously.

These thirteen Vithyangas are to be used in all plays and in all Sandhis. They can be introduced also in the Prologue. This is why they are treated differently from Sandhyangas.

The above remark suggests that essentially there is little distinction between Sandhyangas and Vithyangas so far as the nature of both is concerned. Hence the purpose of both of them is also the same. The ND, therefore, does not treat separately the purpose of the Vithyangas but takes it as understood in the six-fold purpose of Sandyangas mentioned earlier.

<sup>1.</sup> Veni. I, 6,

Here Sith advases Lava and Kuia to go to the King (Räma) and greet him with
modesty. Lava asks the reason for it, whereupon the truth escapes Sith's lips, viz.,
he was the father of them both, but soon she corrects this slip by saying, "He is not
your father only but he is the father of all his people."

<sup>3.</sup> ND, p. 151, lines 7-9.

<sup>4.</sup> Vide ND, p. 115.

## Critical Romarks :

It is clear from the earlier discussion of Vithl and the examination of its definition as given by the ND and others, that the chief purpose of Vithl is to provide a drama full of witry speeches. It has only one or two characters only. Thus we can imagine that it cannot emphasize the elements of drama such as action, forceful dialogues, deep sentiments etc. This will almost be a monologue just as Bhāna is. Thus the chief Vṛtti will be Bhāratī only, and the Vīthyangas which are based on strikingness of speech with have a many important place in this type of drama.

It has been already stated that the Vithyangas are not to be taken as the limbs of Vithi only. Like the Sandhyangas which too should not be taken as limbs of a particular Sandhi, they can be employed in any type of Rūpaka. The reason why they are called the limbs of Vithi is simply this that they are predominantly found in Vithi<sup>1</sup>. Vithi, as the name suggests, centres round such crooked striking speeches only and so the Vithyangas become a part and parcel of it. For other Rūpakas such begeedes are welcome but they are not all in all (as in VithI); and that is why the ND points out that VithI is helpful to all other Rūpakas.

Unlike the Sandhyangas, the Vithyangas can be employed in Prastāvana lako. Bharata admits of only two of the Vithyangas in the prologue, but the DR improves upon the NS by pointing out that any of the Vithyangas can occur in Prastāvanā. Prastāvanā being the opening scene of the play should be made as interesting and captivating as the playwright can. "Well begun is half done". The first impression is often the last impression. It has, therefore, been ordained that Prastāvanā should consist of witty and interesting speeches.

The Vithyangas can be supposed to have something common with the Alamkāras. The Vithyangas are based on Vakrokti or indirect speech. The root of all the figures of speech is also nothing but an indirect striking way of representing simple things. Thus Vakrokti is the root of both Vithyangas as well as Alamkaras. Moreover, it will be seen that some of the Vithyangas are very similar to the figures. e.g., Mrdava which is representation of virtue as vice and vice versa. is as good as

Cf. Pradhanyena vyapadeśah bhavati. Similar is the case with many of the Sandhyańgas which though incorporated in a particular Sandhi can occur in other Sandhis as well.

Citrath Vākyaih..... - SD VI, 32.

<sup>3</sup> Vakroktimärgena gamanät vithiva vithi - ND, p. 132.

<sup>4.</sup> Cf. KP-Saisā sarvatra vakroktih anayā arthah vibhāvyate...etc. p. 744.

<sup>5</sup> Vyatyayo gupadoşayoh - ND, p. 147.

Vyājastuti Alankāra. Similarly Vākkeli which is defined (by some) as 'refraining from saying a thing desired to be said 'is in no way different from the figure Akşepa. Moreover, Trigata which is defined by some as "applying different senses to a word or sound on accout of similarity or semblance" often turns into the figure Sandeha which is clear from the illustration itself as given by the ND.º The illustration of Vākkelī also which is defined as humorous discourse (questions and answers) resembles Prabelits?

The illustration of Udghātyak oo which are ded as secret parlance between the two cannot but remind us of the gare Uttara.

Avalagita is also near to the figure Samādhi (when one object is accomplished by another cause) or Viseşa when the limb is explained as accomplishment of an object autofinitically when another task has been undertaken. The definition of Avaspandita is almost the same as that of Vakrokti given by the SD\*. It is also very much similar to Chekapahnuti, in so far as both consist in clever concealment of what has been unknowingly given out.

Thus it will be clearly perceived that the Vithyangas bear a considerable resemblance with some of the later Alamkāras. It is very likely that some of these Vithyangas themselves might have later on developed into figures of speech.

They can be said to contain early seeds for certain figures of speech.

But apart from this, there is some distinction between the Alamkāras and Vihyangas. Vithyangas are of the nature of question and answer (or a witty dialogue) while the Alamkāras consist of striking speech only. Similarly, some of the Vithyangas may resemble some of the Sandhyangas in the outward form. But here too the two are to be distinguished from each other as the latter are meant to help the plot primarily, they being in fact, the divisions of the plot.

For definition read KP, X, 26.

<sup>2.</sup> For definition read KP, X, 20-21.

<sup>3.</sup> Kim nu kalahamsanādo madhuro madhupāyinām nu jhankārah...etc . ND, p 143.

Nadinām meghavigame kā śobhā pratibhāsate; Bāhyāntarā vijetavyā ke nāma kṛtinā rayaḥ—ND, p. 143.

Vide ND, p. 149.

<sup>6.</sup> SD X. 9.

# CHAPTER III

# VRTTI, RASA, BHĀVA AND ABHINAYA

Vytti1 :

In chapter III of the ND the authors take up some of the topics which are vitally connected with poetry, such as Vrtti, Rasa, Bhāva, and Abhinaya. The chapter commences with the discussion of Vrtti.

The authors, a state of ain the term Vrtti as "activity with a view to obta" and "3. Vrttis are reckoned to be the "Mothers of Drama". Action is the soul of drama It is through action that plot develops. In the absence of action the drama would come to a stand-still. Thus Vrttis are rightly called the mothers - the brith-place - of drama. The Vrttis are not independent but are interrelated and intimately associated with the sentiment (Rasa). Bhava, and Abhmaya, as action is always in keeping with the sentiment or emotion to be conveyed.

ettivity can theoretically be divided into physical, verbal and mental\*. But all these three types of activities cannot be separated from one another since they are so much interrelated. Physical activity is inevitably blended with vocal and mental ones. Thinking too is mental speaking, in the sense that though we do not speak loudly, in mnd we do utter the words which imply a particular thought. We have to think always when and before we act. Similarly mental and verbal activities are dependent on physical one. When one speaks, one has to take assistance of the vocal organs of the body, viz, tongue, palate, etc. Mind too can work only when the body in the form of breath etc., functions properly.

Thus the authors of the ND point out that these activities are interrelated. One of these activities is more prominent and the others are subservient to it. And that is how the division into the four types of Vrttis takes place, based on the prominance of one over the other.

- This topic has been elaborately discussed by Dr. Raghavan in his learned paper on 'Vrtti'. The present treatment is based chiefly on what the ND has stated about the same.
- 2. Puruşārthasādhako vicitro vyāpāro vṛttıḥ ND, p 154.
- 3. Vide ND III, 103.
- Abhi (III, pp. 20-21) declares that Bhārati indicates verbal activity; Sātvati refers to the mental and Ārabhati to physical one. Whatever is graceful is Kaisiki.

The word Vrtti la variously explained by different scholars. It can be derived from the root vrt' to be. Thus Vrtti means "a state of being". It is also used in the popular language in the sonse of mental state or disposition. Cl. SK II. 34.

In fact there is only one Vrtti comprising of so many activities. So Vrttis are rightly called "Mothers of Drama". They are equally important even in other forms of literature.

The Vrttis are divided into four types: Bhāratī Sātvatī, Kaišikī and Ārabhatī. The ND describes the nature of each of these in their order:

# (1) BHARATI-

In the Kārikā No. 104 the authors of the ND describe the nature of Bhāratī from which the following points remeasured:

- (a) It is primarily connected with speed
- (b) It can be introduced in all types of drama.
- (c) It specially occupies Amukha and Prarocana.
- (d) Generally speaking it is in Sanskrit and can represent all types of Rasas. Sometimes it can be used in Prakrit also
- (e) Other Vṛttis namely Sātvatī. Kaisiki and Ārabhaṭī have gesticulation i. e. Abhinaya as the most important element, while Bhāratī is essentially verbal i. e. related to speech only. Verbal gesticulation will be Sātvatī.

The authors of the ND here rightly criticize Bharata. Bharata's definition (NS XXII, 25) is open to criticism. Bharata divides the eight Rasas among the four Vyttis and points out that Bhārati represents Bibhatsa and Karuṇa sentiments. The authors of the ND differ on this point and propound that Bhārati can represent or convey any sentiment. Bhārati refers to speech and all the dramas and sentiments are primarily concerned with speech. So the restriction which Bharata has imposed upon Bhārati cannot be literally accepted. The DR seems to have understood this difficulty earlier and hence declares that Bhārati Vytti is present everywhere.

The ND finds out another contradiction in the NS. The NS restricts

Bharata gives another rather strange derivation of Bhārati from Bhāra. While giving the mythological origin of Vṛttis at the time of a combat between Vigun and the demons, the earth felt the burden (bhāra) and thus Bhārati was created (NS XX, II). Abhinava has rightly remarked that this etymology is based solely on the basis of similarity of sound. Bharata might have been misled here by Yāsak, the anthor of Nīrukta, who allows a word to be derived even on such verbal similanity.

2. Vrttih sarvatra bhārati.....DR 11, 62.

The word Bhärati literally means language or speech. The ND does not try to give any further etymology of the word Clearly enough Bhäratic and be associated with Bharata and will mean "of or belonging to Bharata". It is so called because it is invented by sage Bharata or it is the Vṛṭtii of the actors (Bharatas). Bharata himself gives this etymology. Vide NS (KM) XX, 25.

Bharat to Bibhatsa and Karuna' only but while discussing its nature Bharata points out that it can be introduced in Vithi which has all the sentiments in it and Prahasana which is dominated by the sentiment of laughter (Hāsya). It can also come in Bhāna which has love or heroic as the principal sentiment. In fact, Vithi and Prahasana are considered to be the two of the Angas of Bhārati.

Here the attack is not specified against any special work but it appears to be directed specially against the NS The ND also disagrees with the NS and points out that Bhāratí can be introduced in any of the twelve types of drama.

#### Amubka2

Bhāratī is specially found in Āmukha and Prarocanā. Āmukha is the mitroductory dialogue between the Sāṭradhāra and his wife Nați or Vidūṣaka or other actors. They introduce the subject-matter, the title of the drama and the dramatist to the audience and culogize them. Here no special sentiment is to be conveyed. The actual drama starts after Āmukha is over Here no special Abhinaya (except Vācuka) is essential. It is really the speech that dominates here. Āmukha is expected to suggest the relevant matter by simple or striking speeches. The speeches can be rendered striking by introducing any of the thirteen Vithyangas.

Sütradhāra is at times replaced by Sthāpaka.

The definition of Amukha given by the ND seems to echo the NS<sup>2</sup>. The ND brings out the same thing in a compact form. It includes in one verse what Bharata states in two verses. The ND has taken care to see that no point is missed. The ND uses the word 'Marşa' instead of 'Pāripārśvika' of Bharata and explains the word in the commentary as Pāripārśvika.

The ND explains the word 'Amukha' in two ways from the point of view of etymology -

- (1) The word Amukha can be split up into two parts: A and Mukha.
- Association of Bhārati with Karuņa can easily be understood Karuņa which chiefly consists of lamentation is replete with pathetic utterances and does not approve of much of physical action but it is difficult to understand Bhārati's special association with Bibhatas. Moreover, other Rasas like Adbhata, Santa, etc. are also related to speech. Dr. Raghavan has correctly pointed out that Bhārati cannot be limited to prologue or a particular sentiment only. No drama can stand without it (J. O. R. Vol. VI, part IV, pp. 367-68).
- 2. It is also known as Prastāvanā or Sthāpanā.
- 3, Cf. NS XX, 30-31.

'A' is a prefix in the sense of 'upto' denoting 'limit'! Amukha therefore will mean "Upto Mukha". It is so called because it spreads upto the beginning of Mukha Sandhi. Amukha ends where Mukha commences.

(2) A' can also be interpreted as 'slight.' Amukha is 'slightly Mukha.' i.e. it suggests Mukha. Amukha should suggest the Mukha Sandhi or plot. It gives background of the story which is very essential to understand and appreciate the story fully. It also introduces to the reader or spectator the nature of Mukha with which the play starts. It is called Prastāvanā beckuse it introduces Mukha.

Amukha starts at the end of Pürvaranga. The authors of the ND point out that in the stage-direction "Nandyante tatah pravisati sütradharah", the word Nandi stands for the whole of Pürvaranga.

Authors now treat the problem as to how the characters of the drama should enter the stage at the end of Amukha. The rules of dramaturgy demand that a main character should not enter abruptly without any introduction. So Sütradhära or Sthäpaka should directly or indirectly announce the entry of a character. The following are the devices which may be resorted to in order to make the entry of a character natural and dramatic:

- (1) The character enters, having caught the nords (either a word, or a phrase or a sentence) uttered by the stage-manager or others, as it happens in the RTN where Yaugandharāyana enters having caught the actual words of the stage-manager, vv... "Propitious fate brings at once the desired object even from a different sile ....." etc. "
- (2) The last words of the stage-manager or other actors are heard by the character which enters. The character catches the sense which becomes the cause for his introduction on the stage, e.g., the entry of Bhima in the Vepi. with the words, "Can the sons of Dhrtarāṣṭra remain at peace when I am alive?" by catching the sense of the stagemanager's speech.
- (3) By reference to time or scason. The character is mentioned in comparison to some season by the stage-director. The ND (also the DR and the ND) illustrates from the Chalitarama where the stage-manager,

The same explanation is found in Abhi. in a similar language. Vide Abhi. III, p. 93 line 2

Vide Amarakośa, p. 272

In English this is known as a figure of speech called Metonymy i.e. a part for the whole.

<sup>4.</sup> Vide RTN I, 6.

as he describes the autumn season, impliedly heralds the entrance of Rāma on the stage. The description of autumn brings in a reference to Rāma who destroys Rāvaṇi as autumn destroys [i.e. supersedes] the rainy season.

(4) By personal reference to the character. In order to connect drama and its Amukha the character is actually mentioned by name by the stage-manager with the words: "Here is Mr. so and so, etc." The Amukha of the Sak is of this type.

#### Critical Observations:

Here the ND seems to have improved upon the earlier divisions of Anukha. To begin with, Bharata divides Āmukha into five types: (i) Udghātyaka, (ii) Kathodghāta, (iii) Prayogātisaya, (iv) Prayttaka and (v) Avalagita\*. It can easily be seen here that Udghātyaka and Avalagita are in fact two of the Vithyangas and it is not clear why they should be taken as the limbs of the Āmukha also. The NS points out in this context that the Vithyangas may be used in Āmukha. So it is but natural that Vithyangas may be introduced in the prologue so as to render it striking and fascinating But it is no use considering them as special types or limbs of prologue. Moreover, it is rather queer as to why only two of the thirteen Vithyangas are selected and reckoned as the types of Āmukha. The DR seems to have thought about this problem and consequently omits these two and gives us only three of the five types of Āmukha, given by the NS, viz. Kathodghāta, Prayrṭtaka and Prayogātišaya. The DR, however, observes that any of the thirteen Vithyangas can occur in Āmukha.

But the ND goes a step further than the DR. Is it necessary to have this type of division of Âmukha or prologue at all? In fact, the types of Âmukha do not reveal the true inherent nature of Âmukha. These types are based merely on the problem as to how the main character may be introduced on the stage for the first time.

Amukha, in fact, has many more purposes to serve, viz., introduction of the play, its subject-matter, name (and brief history, it the author feels like giving) of the playwright, the praise of the learned audience, etc. The introduction of a character forms the end of Amukha which should be well connected with the drama proper, otherwise Amukha would appear to be quite segregated. This is, in other words, one of the purposes but not the sole nature of Amukha.

The ND therefore thinks that this type of classification is of little use, and treats it as the method of introducing a character, which, of course, forms an essential part of Āmukhā (Āmukhāngabhūta).

Vide NS (GOS) XX, 33.

Vide NS (GOS) XX, 31.

Out of the above-mentioned devices for the entry of a character the first two are what Bharata calls Kathodghata type of Amukha1. The instance cited by the ND to illustrate the entry of the character having caught the sense (Artha) of the words uttered in Amukha is also the same as the one of the DR for Kathodghāta. No. 3 is the same as Prayrttaka of the NS and the DR. The illustrations also are common in the ND and the DR. No. 4 is identical with Prayogatisaya type of the NS and the DR. Both the DR and the ND give the same illustration from the Sak.

Another reason for the above-mentioned change of the ND may be ascribed to the authors' keenness for simplicity. The authors aim at making the work as simple as possible and avoid unnecessary divisions. The ND introduces new technical words only when it is indispensable to do so.

What is more noteworthy here is that the ND does not follow the traditional divisions and subdivisions. All the Sanskrit dramaturgists have followed Bharata in this case with the exception of the ND which refuses to accept any authority blindly.

#### PRAROCANA ·

Prarocana is defined as a means of attracting the audience by praising the merits (of the poet, the work and the audience).

The Purvaranga consists of preliminaries on the stage before the actual drama begins. This is divided into 19 parts: nine to be performed inside the curtain and the remaining ten to be performed outside the curtain The performance of these has been ordained by the old preceptors. But the authors of the ND neglect it, advancing the following reasons:

- (1) They are quite self-evident among the masses,
- (2) The order of their performance is futile,
- (3) Their purpose viz., gratification of the various gods is merely deceiving the credulous people,

The Prarocana, though a part of Purvaranga, in defined here as it has a special importance in Nātya.

Now the authors give the reason as to why it is so called. Prarocana is so called because it makes the particular subject-matter highly agreeable, by arousing eagerness to see and hear among the audience by praising the merits of the play. The authors then illustrate it from the prologues of the Abhinavaraghava, the RV and the NLV. 1. Bharata's NS (GOS Vol. III) XX 35

Prakṛto 'rthṣḥ prakarṣeṇa rocyate ..anayetı prarocanā,-ND. p. 155,

The nineteen Angas of Pürvaranga are given in the NS. Prarocana is the last of these 19 Angas, The ND refuses to accept the remaining ones taking them to be useless and redundant. It also severely criticizes the whole of Pürvaranga describing it to be meant for deceiving the innocent votaries.

Rămacandra and Guṇacandra state that Prarocană is a part of Pürvaranga ceremony. But, in fact, the illustration that is given is from Prastāvanā or Āmukha. Here the authors seem to confuse the two Prarocanās - one of Pūrvaranga and the other of Āmukha.

From this it may be inferred that in the times of the ND, the distinction between the Prarocana of Purvaranga and that of Amukha (i. e. of the poet) was lost and in fact the long procedure of Purvaranga was being curtailed.

# SATVATĪ:

Sătvatî is that Vrtti which is born in Sattva i. e. mind. It pertains to the mental activity which should be revealed by mental, verbal and physical gesticulations. Although there are all the three types of gesticulations, mental one alone is principal, other two being subordinate. It must have simplicity, joy, insult or humiliation, forbearance, etc. Its principal sentiments must be Vira, Raudra, and Sānta. As it constitutes joy it has no Karuņa. It also includes forbearance and so no Autsukya or Srāgāra. It also includes Adbhuta.

The etymological explanation of Satvati is in accordance with the Abhi. (Vol. III, p. 96). The explanation of the word Ådharşa too is identical with that of the Abhi. (III, p. 97).

It is rather strange that the ND does not give a single instance of this Vrtti, especially when it illustrates all the rest. The Abhi. illustrates it from the Veni<sup>1</sup>.

The NS (and the DR following the NS) divides the Sătvatt Vṛṭti into four subdivisions: Utthāpaka, Parivartaka, Sallāpaka and Samghātya. This division is not so essential and points only to the ancient Hindu mentality which is so fond of giving divisions and subdivisions. The ND with its particuliar bent for simplicity avoids this without any loss of essential information.

But it is difficult to understand as to why only two Rasas-VIra and Adbhuta-should be included in this Vṛtti. It may also be suggested that Satva may be taken here to mean 'spirit'. Satvati therefore is to be employed when spirited action has to be represented.

Vide Abhi, III, pp. 97-99.

# KAISIKI:

Etymologically the word means that which is dominated by or chiefly concerned with Kaišikks i.e. women, who are naturally possessed of long bair? The chief sentiments are love and humour. On account of the Preponderance of these two sentiments the dress should be appropriate to this sentiment and amorous gestures. It must also have dramatic elements such as dance, music and Narma (which consists in humour, refined mocking in order to attract the beloved by speech, refined action or dress\*.]

The ND illustrates each variety, vir, how humour can be created by speech, garment and action, it gives illustrations to explain each of of these three kinds of Narma, vir, by speech, dress and action. All these illustrations are borrowed from the DR. Over and above these identical illustrations, the definition of Narma as given by the ND is almost the same as that of the DR.

The authors have put in a concise form what the NS describes in so many words. The NS, for instance, says 'Bahupṛṭtagita', for which the ND puts one word only and that is Natya and explains the word Natya in the commentary as N<sub>f</sub>tta, Gita and Vaditra. Thus the ND gives in only one line all necessary elements of the particular V<sub>f</sub>tti. Bharata's Karikâs are explanatory, hardly concise. The ND tries to make its Karikâs as brief, pointed and perfect as possible.

The NS $^3$  divides the Kaisiki into four - Narma, Narmasfuhja, Narmasfota and Narmagarbha and explains each, The DR follows the NS but the ND ignores these divisions.

Here too all the three types of activities are present. Spragara which means love, signifies mental activity. Hasya and other forms of Narma suggest vocal activity, and Natya (1. e., dance, music etc.) signifies physical activity.

## ARABHAŢI:

The Abbi. explains this as follows. Where the qualities of Arabhatae, viz., fury, violence, insolence, wildness, etc. dominate, the Vitti is known

- I. This etymology seems to have been suggested by Abhmaya who derives it from Keia, i.e. hour which are meant thirthy for decoration. The word is similarly derived by many later scholars. It is possible that 130arata s explanation of Kaiskii being born out of graceful movement of Visin's hands while 113.mg to tet the disbevelled lock of hair might have suggested the etymology mentioned above. Dr Raghavan Indicales this etymology and suggests that it abould be derived from Krathakmáka or Katáska, the capital of Vidarbha.
- Agrāmya istāvarjanarēpah parihāsah narma DR, p. 57. Narma is a Sandhyanga also,
   Cf. NS XX, 56 to 62.

as Årabhatī. The ND clarifies it still further by explaining the word Ārabhatī: "Which abounds in Ārabhata i. e. arrogant people".

This Vrtti portrays untruth, fraud, magic. There are also battles with missiles, duals, etc.

There are all types of Abbinayas and all types of activities. Abbinaya calls it a Kāyaytti probably because it is a Vṛtti of force and violence which indicates physical activity.

It is possessed of Diptarasas i, e. Raudra, Bibhatsa etc.

It is opposed to Kaiśiki which indicates grace and tenderness.

#### Critical Observations ;

The authors of the ND choose their illustrations as usual from Abhinava. The illustrations from the Vepl, and the RBh are mentioned by the Abhi. (Vol. III, p. 104 lines 1-2). The illustration from the KTR has also been verbally borrowed from the Abhi. by our authors (Abhi. Vol. III, p. 104 lines 11 to 14.).

The authors here ordain Diptarasas i. e. Raudra and Vira especially. Now Vira is the dominant sentiment of Satvatl also. This is really confusing. The characteristics are overlapping and so the definitions are defective.

The NS also is not clear about this point. The NS makes the division of sentiments into four groups, each comprising of two Rasas. Thus, Kasiski has Śrngāra and Hāsya Sātvatī has Vīra and Adbhuta. Ārabhaṭī has Raudra and Bhayānaka. Bhāratī has Bībhatsa and Karuṇa².

But here too there is a good deal of apparent inconsistency. Bharata while discussing Rasas points out that out of the eight sentiments four are principal and other four are derived from these principal four. Accordingly Śrigāra, Vira, Raudra and Bibhatsa are the principal Rasas out of which are born Hasya, Adbhuta, Karuṇa and Bhayānaka respectively. So naturally we expect that these subordinate sentiments should be connected with their respective principal ones. This is seen in the first two viz. Kaišikī and Sātvatī, where Śrigāra and Vira are associated with Hāsya and Adbhuta respectively. But when we come to Ārabhaţi it is associated with Raudra and Bhayānaka which is a subordinate Rasa to Bibhatsa according to Bharata himself. Similarly Bibhatsa and Karuṇa are mixed in Bhārati when Karuṇa is connected with Raudra. Though it is true that this division of Bharata regarding Rasas being principal and subordinate is

Āreņa pratodakena tulyā bhaṭā uddhatāḥ puruṣā ārabhaṭās te santy asām ɪtu..... ārabhaṭī. ND, p. 158.

<sup>2.</sup> Cf. NS XX, 73-74.

<sup>3.</sup> Cf. NS VI, 40.

not scientific and universally acceptable. Bharata should have taken note of this point. The DR has correctly borne this point it mind and does not mention the subordinate Rasas at all. It points out that Kaiśiki depicts Śriigāra, Sātvatī depicts Vira, Ārabhatī denotes Raudra and Bibhatsa while Bharati permeates all Rasas2. Here the so called subordinate Rasas are not mentioned at all. Only the principal ones are mentioned, they being the representatives of their subordinate ones.

The DR's division seems to be more acceptable as it is more scientific. It has understood the nature of Bharati Vrttı which literally means ' pertaining to speech ' which underlies in fact the whole range of literature.

Bharata restricts it to Bibhatsa and Karuna only, both of which have less of physical activity and more of verbal one. But Bharatt is ordained in Prahasana which has humour as its principal sentiment. The ND therefore seems justified when it levies an attack on the NS pointing cut this discrepancy

But the ND itself is not quite clear in pointing out the distinction between Satvati and Arabhati both of which have Dipta Rasas.

The DR seems to be quite logical and reasonable when it divides the different Rasas explicitly for the particular Vrtti.

The concept of Vitti seems to have been quite clear even in the times of Bharata. Bharata gives a mythical account of the origin of Vrttis3. Of course, it is not possible to understand the account literally. The whole account makes it clear that Vrtti is related primarily with activity. The three activities of mind, body and speech are interrelated. Vrtti is primarily related with physical activity while Riti is related with speech4.

The high place ascribed to Vitti in drama clearly points out that the Indian dramaturgists were not ignorant of the importance of action in a play. According to the western critics drama comprises of action and they think that Indian classical writers have not taken any note of this point. They charge Sauskrit dramas for not having speedy action. But here we see that they are mistaken. Indian theorists call Vitti which signifies action as 'the mother of drama'.

Abhinava explains the four Vrttis in terms of action (Cesta) or Abhinaya. Thus Bhāratī refers to Vākcestā or Vācikābhinaya. Sātvatī 1. The point has been discussed later in this chapter.

<sup>2.</sup> Vide DR II. 62

<sup>3.</sup> NS (GOS) XX, 1-25.

<sup>4.</sup> Cf. Vilšasvinyāsakramo vṛṭṭiḥ, vacanavinyāsakramo rɨtɨḥ. -Kāvyamimātheā, p. 9.

refers to Manafoseță or Sătvikābhinaya and the remaining two refer to Kāyacesta or Āṅgikābhinaya; the Kalšiki suggests graceful action while Ārabhaṭṭ implies wild action both being two aspects of Āṅgikābhinaya.

Prof. Gupta defines it is "the mental disposition of particular personages in particular situation."

It should be noted here that Bharata gives four subdivisions (Vrtyangas) of each of the four Vṛṭtis. In these divisions he is followed by the later works like the DR, the SD, etc. The ND seems to have purposefully omntted these subdivisions probably because they do not appear to be so scientific.<sup>2</sup>

#### RASA:

After the discussion of Vyttis the ND turns to what is reckoned by Indian rhetoricians as the very essence of poetry, viz., Rasa or Sentiment. Rasa\* is defined by the ND as "Permanent state brought to a high pitch by means of Vibhāvas and Vyabhicāri-Bhāvas and perceptible through Anubhāvas."

In the commentary the ND explains the terms Bhāva, Vibhāva, Anubhāva etc.

Sthäyi is that dominant state which remains permanent even when other states incessantly come and depart. It is called Bhāva since it becomes ( $\sqrt{Bnu}$  to be or to become) Rasa when brought to a high pitch.

Vibbavas which are the causes of Rasa are of two types (i) Alambana

# (ii) Uddīpana<sup>s</sup>.

Vyabhicăris go to nourish the dominant state.

The ND has followed here the celebrated dictum of the NS of Bharata,

- 1. The Indian Theatre, p. 16.
- 2. In writing this topic I have made use of Dr. V. Raghavan's article on 'Vrttis'.
- 3. The word Rasa is used in a variety of senses:-
  - In Vassesika philosophy Rasa means a quality to be cognized by the organ of of tasts. Rasas are ax, e.g., bitter, sour, sweet etc. This is the meaning ascribed to Rasa in common language.
  - (2) In Ayurveda it stands for semen or constituent fluid of the body.
  - (3) It also stands for so many other things such as water, drink, juice, desire or hking, love, pleasure, essence, mercury, mineral substance etc.
  - (4) In Poetics it stands for the sentiment or aesthetic pleasure.
- The NS explains it thus (i) Bhāvas are so called because they reveal (Bhāvayanti)
   the Rasas being united with the different types of Abhinaya, NS (KM) VII, p. 104.
  - (ii) It is so called as it reveals the internal purport of the poet (NS XXII. 8.)
- 5. All these have been treated in detail later on,

the oldest exponent of Rasa School, viz., "Rasa is produced by the unison of Vibhavas, Anubhavas and Sancari Bhavas"1. The relation between Sthayl and Rasa is very clearly brought out. Rasa and Sthayl are not essentially different. Rasa is another name of Sthayi2.

The sentiments are nine in number. The NS of Bharata refers to eight only3. But later theorists (including Abhmavagupta) include Santa as the ninth one. The ND also includes it and takes it as an independent Rasa.

The ND divides the sentiments into two-

- (i) those that bring joy i.e. pleasant. These are five: Śringāra, Hāsya, Vīra, Adbhuta and Santa.
- (it) those that bring pain 1. e. painful. These are four: Karuna, Raudra, Bibhatsa and Bhayanaka.

The ND here differs from the majority of Indian rhetoricians who hold that Rasa is always pleasant. The joy that the experience of Rasa gives is compared with the joy that arises out of the realization of Brahman (Brahmanandasahodara). Even though the emotions of sorrow, fear, fury etc. as we experience in our ordinary life do not produce joy, the experience of the same in literature does produce aesthetic delight. The experiences of life are quite different in that way from those of literature. The Natyadarpana is possibly the earliest to specifically divide the sentiments as pleasant and painful. The ND offers a very systematic series of arguments in support of its theory,

The ND's arguments run as under :

- 1. The Vibhāvas of the pleasant sentiments are agreeable and pleasant, while those of unpleasant ones are unpleasant, e.g., the two types of Vibhāvas-Ālambana and Uddīpana-of a pleasant sentiment like love will be a king and a princess or some beautiful damsel, a garden, the spring, flowers, fragrant breezes, sweet notes of the cuckoo, lotustanks, etc., while those of the unpleasant like Bibhatsa and Bhayanaka will be demons, ghosts, war, blood-shed, death etc.
- 2. To say that all the sentiments are pleasant is against the actual experience. In actual life the sentiments like Bhayanaka, Karuna, Bibhatsa or Raudra are highly painful and that is why people turn their faces

Kaver antargatarii bhāvarin bhāvayan bhāva ucyate - NS (KM) XXII. 8.

<sup>2.</sup> NS VI, 43 also Cf Abha, I, p. 278, Sthäyl exalted by Vibhavas etc. is Rasa. He also quotes the authority of Dandun. Cf. Rati assumes the form of Srngara, and Krodha of Raudra (Kāvyādarša II, 281, 283).

<sup>3.</sup> Cf. NS (KM) VI, 16.

<sup>4.</sup> This point will be elaborated later.

away from Bhayānaka etc. Not to talk of the actual Bhayānaka or Karuṇa but even that represented in poetry, (i.e. even the imitation of the sentiment) produces indescribable pain.<sup>1</sup>

- 3. If we experience a sort of strikingness even from these sentiments it is due to the talents of the poet and/or the actor in representing a thing vividly in a realistic manner. The heroic persons exhibit amazement at an enemy who cuts off the head at one stroke. Thus deceived by the strikingness caused by the art and skill of the poet and/or the actor the wise people experience high ecstatic delight even in the painful sentiments like Karuna and others. And with a view to tasting this the audience or spectators also turn towards them.<sup>3</sup>
- 4. Moreover, the poet while delineating the life of a character depicts it as intermingled with joy and sorrow in accordance with the actual human life which is a mixture of both. Literature is defined as mirror of life and in order that it may rightly reflect life it should have joy and sorrow as well.<sup>2</sup>
- 5. There is another reason for introducing the sorrowful sentiments in poetry. Pleasures become really more enjoyable when put in contrast with the experience of sorrow just as the sweetness of a drink becomes more enjoyable after some chilly taste.<sup>4</sup>
- 6. Moreover, what sort of joy can the Sahrdayas experience as they witness such scenes as abduction of Sttā, pulling of hair and garments of Draupadi, Hariścandra serving a Cāṇdāla, death of Rohitāšva, Lakṣmaṇa being struck by a missile, commencement of killing Mālatī, etc., being enacted on the stage? The tragic states of the above-mentioned noble souls when imitated on the stage shall naturally produce sorrow in the hearts of the sympathetic spectators.
- सत् पुनः सर्वेरसानां सुन्नास्थक्त्वमुन्यते, तत् प्रतीतशिवतम् । आस्तां नाम मुख्यविमायोपिवतः
  काव्यभिनयोपनीतिसेमायोपिवतोऽपि अवानको वीअस्यः करूनो रौहे वा रसास्यादयतामनाक्ष्येयां
  कामपि क्लेबारशामुप्तवति । अत एर अवानकोदिमिकद्विमते समाजः । न नाम मुखास्थादादुद्वेगो घटते । नाटवद्येन, ष्ट. १५५
- बत् पुनरिमिरि चमस्कारी हृदयते, स रसाश्वादविषामे सित यथावस्थितवस्तुत्रवर्षकेन किंव-नट-सिक-कैशलेन । विस्मयन्ते हि शिरण्डेदकारिणाऽपि प्रहारक्कालेन वैशिणा शौन्वीरमानिनः । अनेनैव च सर्वाद्वाहारकेन कविन्नट-शास्त्रवन्मना चमस्कारेण विप्रकच्याः परमानन्दरुपतां दुःसारमकेष्यपि करुणादिषु सुनेधतः प्रविज्ञानते । एतदास्वादकौत्येन प्रेक्षका अपि एतेषु प्रवर्तन्ते ।
  - माटबदर्पण, पृ॰ १५९
- कशयस्य छुलदुःखात्मकसैसारानुरूप्येण रामादिचरितं निकम्बन्तः छुलदुःखात्मकरसानुविद्यमेव
  प्रध्यनित ।
  —ना॰ द॰, पृ॰ १५९
- पानकमाधुर्विमव च तीक्ष्णास्थादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते इति। ना० द०, पृ० १५९
   18

If, on the other hand, these sorrowful events produce joy when imitated it cannot be called a faithful imitation. There should be definitely something wrong with the unitation itself as it appears quite differently (Imitation should be of the same nature as the original)?

7. Some miserable souls deploring the death of their beloveds derive apparent joy when tragic is being staged. But in the true sense that is a feeling of sorrow only. An unhappy man alone will feel joy (or satisfaction) at the story of an unhappy man and will be unhappy on hearing some joyful story.<sup>2</sup>

Thus it can be concluded that Karuna etc., produce sorrow only.

Critical Observations:

The authors of the ND appear to be the foremost among the rhetoricians to present the view forcefully that all sentiments do not go to produce joy. This view of the dual nature of sentiments is not however totally new. While commenting upon the Rasa-sitra of Bharata Abhinava points out that according to the Sānkhiyas Rasa is pleasant as well as painful. Abhinava also fefers to the view of 'some' who assert that by "Aāi'" in "Harṣādin cādhigacchanti" Bharata means 'pain, etc.", (Of course, Abhinava does not agree with the view). The same view is expressed in Rasakalikā of Rudrabhaṭṭa who holds that Rasa is capable of producing pleasure as well as pain' and propounds that even Śrigāra is not purely pleasant if we take into account Vipralambha.

Vāmana also gives a verse to the effect that in tragic plays there is a mixture of pleasure and pain<sup>4</sup>. The verse has been quoted by Hemacandra in his own commentary on the KS called Viveka,

अपि च बीताया हरणम्, प्रीवयाः कवाम्बराक्कणम्, हरिचन्द्रस्य वाष्टाकदास्त्रम्, रोहिताश्वस्य मरम्म, प्राक्तवा व्यापादतारम्भणमित्याविमनीवमानं पद्यतं सहदवानां को नाम मुखास्त्रादः ? तथाउनुकावनताथ करणादयः परिविश्वतानुकार्यस्थात् तावत् दुःखात्मका एव । यदि चानुकाले सुखासमानः सूर्व सम्बरानुकालं स्थात्, विदरीतत्वेन भासनात् । — ना० द०, पृ० १५९

Rasasya sukhaduhkhātmakatayā tadubhayalak-apatvena upapadyate — Rasakalikā (Mād. MS) pp. 51-52 quoted by Dr. V. Ragbayan m 'The Number of Rasas' (Marupreks, 2017) anampayah sukhaduhkhāyao).

Karunapressantyesu sampiavan suknadusknayon, Yathanubhavatah siddhas tathaivojahprasidayon

<sup>-</sup>Kävyälatkärasütra III, 1, 9 p. 26

Dr. V. Raghavan has also mentioned the view of Haripāla who takes Vipralambha as painful¹. Madhusīdana Sarasvatī in his Bhaktirasāyaṇa points out that there is a difference of degree in the pleasure arising out of different Rasas. That is to say that all Rasas do not yield the same type of pleasure².

Thus it appears that there was a school of thought which believed that all Rasas were not pleasant? Yet Rämacandra and Gunacandra seem to be the first (and also the foremost) to discuss elaborately, extensively and systematically this view offering their arguments for their theory. They certainly deserve credit for holding out strongly against all the prominent theorists (including their own preceptor to whom great reverence is shown in the concluding verses of the ND) who unanimously believe that all Rasas produce nothing but joy. Rasa by virtue of its definition implies that it must be enjoyable, agreeable and pleasant\* irrespective of its kind and the joy that is derived is of the supreme quality fit to be compared with the joy that sages derive at the time of the realisation of Brahman\*. Hemacandra also, following Mammata, calls thus joy as Parabrahmāsvādasodara!

The ND, therefore, is unique in making bold to chalk out a new path setting aside the old and established one. Dr. Rakesha Gupta has well appreciated this boldness and showers praises for the same. He states, "In the whole range of Sanskrit Poetics there is, however, one work, viz., Nāṭyadārpaṇa, the authors of which had the courage to maintain, even against the tradition, that the end of all poetry is not to please..."! Dr. K. N. Watve also gives credit to our authors for their independent thinking and boldness\*. Still it has got to be

<sup>1.</sup> J. O. R. Madras Vol. XI pp. 113-114, 107.

<sup>2.</sup> Bhaktırasāyaņa, p. 22.

<sup>3.</sup> Prof. Deshpande opines that there were two achools of thought regarding the nature of Rasa. According to one which he calls Paripagivāda, the Rasa is the same as Sthāynbhāva (Sthāyt eva rasah). Its followers were Dapqin, Vāmana. Lollata, Sańkuka, Sańkukyas, Bhoja and Rāmacandra and Gupacandra. The other school was known as Abbitynaktwida or Carvankvāda or Kovalānandavida which believed that Rasa was quite different from the dominant state (sthāyivilakṣapo rasah) and the followers of the school were Annadavardhana, Bhatṣtaauta, Abbinavagupta, Mammata, Hemacandra, Višvanstha, Prabhikara, Madhusôdana Sarawati and Jagannatha.

Rasyate āsvādyate iti rasaḥ. .

<sup>5.</sup> Cf. KP IV. p. 93.

<sup>6.</sup> KS, p. 88.

<sup>7.</sup> Psychological studies in Rasas, p. 68.

R. Resavimaria, p. 177.

accepted that the theory of the ND could not win much of popularity on account of some of its obvious drawbacks. All the same, it did have an impact on some of the later writers. Siddheandragan refers to a view ascribing it to the 'moderners' who accept only four Rasas and are not prepared to grant Karupa, Raudra. Bhayānaka and Bibhatsa (including Sātnal) the status of "Rasa" at all. 'According to them to say that tragic (Sōka) etc. produce joy like love (Ratt) and others is a mad man's prattle. The reason why the lamentations of Aja and others are described is to unfold their great affection for their beloved. Similarly Sānta is represented to show the complete detachment of the persons striving for beatitude. In the same way, Bhaya is described show the tenderness of the person. The real fact is that poet, by delineating different sentiments, wants to exhibit his skill in the delineation of the various Rasas.\*

Inspite of all the vigour and enthusiasm with which the authors of the ND have argued out their theory it could not be generally accepted by a majority of critics on account of its several defects notwithstanding the fact that there were some who were influenced by the theory and voted for it.

Let us then try to analyse the above-mentioned arguments of Rămacandra and Guṇacandra. The first argument clearly points out that the authors have made no distinction between the objects of actual hie and those depicted in poetry. In hie there is a personal affinity to things. For instance, if there is a beautiful flower, the moment one sees it one will try to pluck it, smell it, and possess it, similarly at this sight of a ferocious animal one runs away from it, avoids it, hates it. Thus our worldly experiences are always acompanied by this instinct of love or hate, possess or avoid (Hanopādāna).

The experiences of literature are totally of a different nature. In drama if we see a flower we do not try to possess it, nor do we run away from the theatre when a dreadful ghastly scene is represented. We know in the heart of our hearts that this is after all a play and not real. That is why in life if we see a dameel harssed by some person we may instantly run to her aid but in drama when we see Sitâ being abducted by Ravaṇa and crying for help we remain fixed in our chairs knowing it in deep conscience that it is drama after all.

Kāvyaprakāšakhaņjana: Navinās tu Sragāra-vīre-hās) adbhuta-sathjītās catvāra eva rasāh. Karuņādināth yathā na rasatvain tathā vaksyate (p. 16).

Yat tu śokadeyo 'pı ratyadıvat svaprakāśajñānasukhātmakā iti tad unmattapralapitam, ibid., p. 21.

<sup>3. 1</sup>bid., p. 22.

In advancing the second argument also the ND stands on the same footing Even though we do not feel happy of tragic or fierce occurrences in life because of our being directly or personally involved in them, still we appreciate the same in literature when they are depicted purely in a general and impersonal way. If the incidents of literature were to affect us in the same way as those in actual hie do we would never go to witness tragic plays. On the contrary, it is the tragedies that have made a greater and deeper appeal to the humanity at large than the comedies. Shelley, seems to give vent to our own experience when he, in a succinct and apparently paradoxical manner, states, "Our sweetest songs are those that tell of the saddest thought."

The third argument is in reply to the common question viz. "If karupa and others produce pain why should we go to see such a drama at all?" The ND's reply is that the strikingness is due to the talents -art and skill (Pratibhà)-of the poet and the actor. It is true that we do appreciate the art of the poet in a realistic delineation of the whole thing and the skill of the actor in representing it, but is it all? In fact, the appreciation of the poet or the actor comes afterwards and not at the time when we are being dragged into the torrents of emotion.

The next argument, though highly ingenious, suffers from the same fallacy. Drama does reflect joys and sorrows of life. It is true that un life the incidents of misery to not bring joy. But the same when represented in literature have a different reaction. Even the depiction of sorrow tends to be pleasant, just as in actual life also one often rejoices in the memory of even sorrowful incidents that may have occured in the past.\(^1\)
There is a joy even in weeping. As Shelley has put it, "The pleasure of sorrow is more pleasant than the pleasure of pleasure itself."

The argument that follows cannot be reckoned to be an independent argument. It is in fact a corroboration of the view with concrete illustrations. But let us remember that it is the tragic scenes such as the lamentation of Aja or Ratt or Puritarvas or the repudiation of Sakuntalä in the Sāk. and tragedies like Hamlet, King Lear or Othello that have won appreciation of one and all and belong to all times and climes. When we witness a path-rite scene such as lamentation of a mother on the sad demise of her only son, the feeling that arises in our mind is not that of miserableness but that of pity or sympathy. The aim of the poet in delineating the noble characters' sufferings is to arouse that sympathy in us and we are not unaware of the joy of sympathizing with others. Man by his very nature demands sympathy from others. A man with none to sympathize with

<sup>1.</sup> Cf. प्राप्तानि दुःखान्यपि दश्वकायां संवित्स्यमानानि सुसान्यभूवन् । - रवुवंदा.

him will find the life not worth living. For him the life will be a drudgery. But man not only requires sympathizers he is also anxious to extend sympathy to others. There is a joy in giving sympathy as well. It is this sympathy, the inner urge of human heart, that compels him to enjoy even the pathetic scenes. In fact, that piece will have a greater overwhelming effect on the mind which will succeed to the utmost degree in arousing our sympathies. Tragedies are capable of arousing this feeling much more than commedies and that is why they have a greater appeal.

In the last argument the ND has tried to touch a problem concerning human psychology. Life is more replete with misery?, so we, in fact, are eager to see as to whether the mountains of miseries that fall on us do fall on others too. Thus if we find that others too sail or sink in the same boat as we do, our unhappy, dissatisfied soul finds some relief. Prof. K. Sahal quotes from Dr. Johnson to the above effect But this argument of the ND does not seem to be psychologically faultless.

Here the ND could have added one more argument If Karupa too gave pleasure why do we weep and shed tears, when a pathetic scene is being staged? To say that they are the tears of joy and appreciation is being too far from the actual experience. But the fact is that just as there are tears of joy in the same way, there can be joy in tears as well?

There have been various attempts to explain how joy is defived from a tragedy or tragic veens. In fact, tragedies, from times immemorial, have been the causes of the universal delight. Great poets like Shakespeare have been immortal for their tragedies. The appreciation of the Act IV of the Abbijdänasäkuntala, the master-piece of Kalidāsa, as the best Act\*, also clearly indicates that it is the pathetic scenes which have made universal appeal and won the admiration of all. To deny tragic in literature or pathos will be tantamount to denying some of the best and the finest therein.

It is a matter of general experience that there is pleasure in the

- 1. Sale III, स्निक्यजनसंविभक्तं हि दुःखं सहावेदनं भवति । प्रष्ठ-५७.
- 2. Cf., KP, the creation of Brahman is Sukhaduhkhamohasvabhava (I, 1).
- 3. Dhanka while explaining the the totally different natures of the pathos in literature and that of life compares this peculiar experience of a pathetic scene which causes tears and also delight to the peculiar state which a lady experiences when she receives beating, tooth-bite, etc. from her lover in amorous sports. (DR: Avaloka, p. 98).
- Tatrapi ca caturtho 'hlah.

tragic too<sup>1</sup>. Some may call it "Katharsis" (Purification or purgation); psychologists may call it sympathetic feeling; the Indian theorists call it Karupa Rasa. Some critics try to account for this by reference to the human instinct of imitation which is so natural to man from the early childhood. He learns by imitation and naturally enjoys the works of imitation, and so even though the objects themselves may be painful to see, one delights to view the most realistic representation of them in art<sup>2</sup>.

Prof. K. Sahal while discussing the view of the ND remarks that the authors of the ND have failed to comprehend the distinction between pain and pity. When we feel a personal loss, e.g., the sad demise of our own kinsmen, we experience pain. But when we hear of a similar loss of others we feel pity. But the analogy does not seem to be perfect as pity by itself can hardly produce joy.

K. N. Watve tries to explain rather differently how one derives pleasure out of Karuna Rasa.<sup>4</sup> According to him Soka or sorrow is not the Sthā; I Bhāva of Karuna sunce sorrow is a derived emotion. It presupposes the existance of some sentiment of love or attachment, "What a sorrowing person does in his woe is that he dwells on his object of attachment, remembers the many occasions of affection, recollects his virtues and admires his excellences that evoked his attachment for him,"
This becomes the chief object of Carvanā or aesthetic enjoyment. Thus Soka broomes merely a Sančarī bhāva and not a Sthāyī bhāva which is love.

Rasa, in fact, is a peculiar state of mind where one forgets for some time ego or self-consciousness and is submerged into a blissful state. This state is reached by an absolute concentration of mind. The life-like realistic acting (gesticulation) of the actor, his dress, make-up etc. stagecraft etc. go a long way in producing this mental concentration it is this mental concentration which causes one to forget everything else in life and experince Rasa or aesthetic delight. The different types of states or sentiments are the different means of bringing out this higher mental state which is dominated by Sattva and may be rightly compared to the state at the time of beatitude.

In the words of Cowper - There is a pleasure in poetic pain which only poets know.
 Vide - Aristotle on the Art of Poetry pp. 28-29.

Ålocanāke patha para (in Hindi) pp. 48-55 also compare, Psychological Studies in Rassas p. 84.

Vide 'The Problem of the Karuna Rasa and its Solution (Prof. P. K. Gode Commemoration Vol., pp. 468-70)

Cf, KP - Vigalitavedyāntara (p. 9).

The ND then points out the difference between Vipralambha Srigara and Karupa. Vibhāvas and Anubhāvas of both are common. The former also has fever, burning, anxiety, etc. as its Anubhāvas like Karupa. But Karupa ends in disaster. The fate of Karupa is dark and gloomy while Vipralambha ends in reunion. Here there is a hope of meeting again though there is separation for the time being. Thus the hope of reunion decreases the intensity of pathos. In other words Soka is the dominant state (Sthāyf) in Karupa, while it is a momentary state (Vyabhicārī) in Vipralambha.

The next problem tackled by the ND is "To whom does the sentiment really belong?" The ND states that the Rasa primarily belongs to the actual human life and secondarily to the spectators (or readers in case of poetry).

The ND now proceeds to comment further. It now explains the function of Anubhāvas or consequents. Anubhāvas are the external manifestations of a feeling. They are so called because they convey to us the feelings that really belong to others. They are expressed in numerous ways such as side-long glances, paralysis, perspiration, tears, horripilation and the like.

According to the ND the process by which the spectators experience Rasa seems to be as follows: The Rasa originally resides in the actual character i.e. Rāma, for instance. This sentiment is made known clearly to the spectators by means of Anubhāvas. As a result the same type of sentiment arises in the hearts of the spectators also. This experience of Rasa is not directly perceived as it belongs to the province of mind which is beyond the reach of the organs of sense. In other words it is a variety of Alaukika Pratyakşa as some others would call it.

The authors of the ND now launch upon another interesting problem as to whether or not an actor experiences Rasa. The ND's view is as follows. It is true that generally an actor does not experience the aesthetic delight. His business is to imitate, act or gesticulate inspite of the fact that he might not be actually experiencing that emotion. He

Vide रसश्च मुख्यलोकगतः प्रेक्षकगतः, काव्यस्य श्रोत्रनुसन्धायकद्वयगतो वा । – ND, p. 159.

इह तावत् सर्वेलोकसिद्धा परस्थस्य रसस्य प्रतिपत्तिः । — ND, p. 160.

परस्थानिप रसानवबोधयन्तीस्बनुभावाः 1 – ND, p. 160.

<sup>4.</sup> This view of Rămacandra may very well be compared with that of Lollata who also believes that Rasa originally resides in Rāma and others and being superimposed on the actor it gives delight to the spectators. Vido Atra Jollathdayah rāmādāv annakarse shilto rasah. Rasacandrick, p. 44.

may have to act weeping when acting the role of a lover in separation, even though he may be delighted at heart. So also perspiration, paralysis, etc. are possible even when the actor bimself may not be experiencing the particular feeling. The external manifestations by the actors cause the rise of the dominant emotion in the heart of the spectators which may result in similar expressions such as weeping etc. in the case of the Sahrdayas.

The ND here points out that it is not that he never experiences Rasa: At times he may, It is here that the ND differs from the majority of critics. The ND corroborates its view by citing a couple of instances from the actual life. A harlot, though entering into amorous dalliance for the pleasure of others, may herself enjoy the pleasure at times. A songster, though singing for delighting others, sometimes experiences supreme pleasure himself. Similarly an actor while playing the role of a character may be totally one with it and experience aesthetic delight.<sup>1</sup>

The problem viz., whether or not an actor experiences Rasa is a debatable one. Some scholors are of the opinion that an actor is required to present a life-like, real and actual state of the character whose role he is playing. In order to achieve this object he should forget himself and be one with the character of the play. He should merge his individual personality into that of the character and should deem the feelings and emotions, states and sentiments of the character as his own. In this case he is likely to experience the sentiment. There are others, on the other hand, who opine that the business of the actor is simply to act. He is required to imitate verbal, physical and mental actions of the character whose role he is playing. He should be perfectly conscious of his duty. If, on the contrary, he forgets himself and establishes complete identity with the character it is quite likely that he would forget what he is required to speak or act and thus would totally fail in creating the desired effect on the minds of the spectators. As for instance, if an actor who is playing a tragic role on the stage starts actually weeping and shedding tears, it will not be possible for him to continue his speech with proper expressions on the face with the

न व नटस्व रक्षो न मवतीत्येकान्तः । पत्यक्षियौ हि बनकोमेन पररस्वर्ध रतादि विप्रवयन्त्यः कदाचित् स्वयमि परां रतिमञ्जमवन्ति । गावनाथ परं रक्षयन्तः कदाचित् स्वयमि रज्यन्ते । एवं नटोडिप रामाविकतं विम्नम्मायत्कर्वाणः कवावितः स्वयमि तम्मयोमावस्यवायेवेति ।

<sup>---</sup> नाटचवर्षण, प्र• १६०.

result that the beauty of the whole situation will be marred1.

It appears, therefore, that even though the actor has to merge his personality into that of the character still however he should bear in mind that he has to imitate successfully and his concentration should be for realistic representation.

In fact, he has not to identify himself completely with the character but he has to make a show of complete identity with the character. In order to appear natural and realistic he has to make special efforts. It comes after constant practice and considerable training. There lies the art of the actor, and art, it is rightly said, lies in concealing art Still however, if on certain occasion the actor completely forgets himself, and himself experiences the state and sentiment which he is required to represent he ceases, for the time being, to be an actor and belongs to the category of the Preksak or pBhayaka.

After reiterating the statement that the Anubhāvas (consequents) in the case of an actor are the determinants or Vibhāvas in the case of the spectators being the cause of producing Rasa in them (while those of the spectators are the after-effects of Rasa) the ND turns to bring out the essential difference between the causes in actual life and those of literature.

In actual life the Vibhāvas etc. are real and so arouse a Sthāyibhāva to the state of Rasa\* with reference to a particular object only, e. g, a young man who loves a particular lady enjoys the sentiment of love (Srhāgāra) with reference to that lady only. But when the sentiment of love is aroused by seeing a lady loving another man (as happens in literature) that sentiment is not related to a particular individual but is of the general nature; similarly, the pathos arising out of seeing a woman lamenting the loss of some dear one is of a general nature; similar

- I. Coquellun, a great French actor, in his book on the art of acting quotes an instance from the life of another great actor Edvin Booth who was, one evening, so much absorbed in the part which be was playing that real tears flowed from his eyes, his voice broke with emotion, real sobs chocked him, He thought that he was acting even better than usual but the fact was that he had acted very baddy. Coquellin then posits to the moral that in order to call forth feeling in others we ourselves must not expenses out. He remarks that in all circumstances the actor must retain complete self-control. M. Belgion: Reading for Profit, quoted in Sahitya-mimānsa, pp 32-33.
- 2. ND, p. 160. It appears that the ND has wrongly used the word Rasa here, In actual life what we experience us no Rasa at all, It is at tife most a feeling or an emotion which, though akis to Rasa, is much different from it which is confined to iterature. It should also be noted that the terms Vublava, Anubhāva etc. are terms of literature only and should not be confined with ordinary causes and effects.

is the case with other sentiments also. Thus the emotion (or state) which is aroused in the hearts of the audience or the spectators on reading, hearing or witnessing a literary piece by the determinants which are not real but which appear as real! is always general, e.g., when one sees Rama making love to Sitä, the sentiment of love arising in the spectators is not with reference to Sitä (the daughter of Janaka and the wife of Rama) but with reference to a woman in general.

Not only the characters but even the emotions, etc. also are generalised and that is why all the spectators feel a sort of oneness with the emotion that is depicted which ultimately results in the experience of of aesthetic joy.

This is how the ND explains the important principle of literary criticisms called Sadharanikarana.

The ND now explains the place of Vyabhicari Bhāvas. Their task is to stimulate and to intensify the dominant state. The Sthāyi bhāva, aroused by the fundamental (Alambana) and excitant (Uddīpana) detarminants, made perceptible on account of the consequents, needs to be fed and raised to a high pitch in order that it may generate the sentiment. The suitable transitory states are essential for the creation of Rasa. For instance, Sṛṇgāra might require anxiety (Cistā); Karuṇa, dejection (Viṣāda); Raudra, wrath (Amarsa); Bhayānaka, terror (Trāsa) and so on.

The ND opines that Rasa cannot exist without Vyabhicārīs even though it may happen that on account of certain causes, (e.g. subtlety or speed of action) the Rasa may be generated even without the Vyabhicārī. This implies that mostly there is some Vyabhicārī concealed even though it may not be easily detected for one reason or the other. One common illustration from the actual life would make the point quite clear: the sight of a lady by itself cannot produce love in the heart of a man who is attached to some other lady or who is totally dispassionate. That is to say, the transitory states as anxiety, restlessness, etc. are requisites for love.

It is again pointed out that Vyabhicaris and Anubhāvas seen in the case of an actor are, in fact, the Vibhāvas in the sense that they are the elements which go to produce Rasa in the heart of the spectators.

The ND finally treats of the relation between Kavya and Rasa. Or in other words where does the Rasa reside? Rasa resides not in the

<sup>1.</sup> Cf. Shakespeare - " And as imagination bodies forth

poem or literary piece even though we call it 'Sarasa' i.e. possessed of Rasa. It is obvious that an inanimate thing as Kāvya is, cannot be the substratum of Rasa which is "Cetana". Then why is it that we experience Rasa while reading or witnessing a literary piece? The answer is simple. We experience Rasa because that piece has a capacity to produce Rasa, even though it by itself does not contain it since if it were so, any ordinary man will experience the same type of Rasa on reading a poem as a learned man. But it is a fact that an illiterate person will not enjoy the poetry at all however great it may be. Rasa is experienced only when the reader or the spectator understands the meaning. Moreover, the reader experiences the Rasa not as an external object as one does when one enjoys the sweet taste of the sweetmeats. The enjoyment of the sweetmeat is totally different from that of poetry.

Rasa is the dominant state of the mind of the reader humself lying dormant in the subconscious region of mind and brought to consciousness when a similar situation is represented1. When a piece is read conveying the determinats of horror or pathos, the corresponding dormant emotion is roused and it results into the experience of Rasa. And hence a person who does not possess the required dominant state in his heart cannot enjoy that Rasa. As for instance, a child will not be able to appreciate the story of love because it has never experienced what love is. And that is why in order that one may be capable of enjoying poetry one has got to be a Sahrdaya.

Now the ND establishes the relation of Anubhava, Vibhava and Vvabhicari Bhavas to the dominant state (Sthavi) or Rasa2.

Anubhāvas (Consequents): They are the effects (Kārya) of the dominant state or sentiment. They are so called because they indicate the sentiment. They are the external manifestation of a Bhava. They are thousands in number such as Stambha, Sveda, Vepithu and others8.

Vibhava (determinants): They are the causes (Hetu) of Bhava or Rasa. They are so called because they cause the sthayi (which already resides in the minds of the spectators as impression (Vāsanā) and which ultimately transforms it into Rasa) to be clearly perceived.

They are of two types :-

- Alambana vibhāva (fundamental determinant) comprises of
- I. Cf. ND III, 109. 2. ND III, 110.
- 3. Vide ND III, 147 and the Vrtti over it.
- 4. Cf. NS ; Vibhāvah, karaņam, nimittam, hetur iti paryāyāh—VII, 5.

characters such as the hero, the heroine and others without whom sentiments cannot arise at all.

(ii) Uddipana vibhāva (excitant determinant) are the conditions of place and time and circumstance, which go to develop (or foster) the Rasa, e.g., the garden, cool breezes, the moon, the cry of the cuckoo etc. for the development of Śringāra.

It will be clear, therefore, that what we call causes and effects in ordinary life are termed Vibhāvas and Anubhāvas respectively when they are treated in literature.

Vyabhicārī (or Sañcārī) Bhāvas (transitory states) are the states that accompany the Sthāvī Bhāva or Rasa.

The word Vyabhicari is derived from the root 'car' to move with 'vi' and 'Abhi' (towards). It can be explained in two ways:-

Sthäyibhävas denote the instincts or emotions deep seated in human mind. The Vyabhuārabhävas are those that emerge from the Sthiyibhāvas and again submerge in them as the waves in an ocean Their effect is immediate and temporary while that of the Sthäyis is rooted in the character of man.

### The Number of Rasas

According to the ND there are nine principal Rasas. They are:(1) Śrńgāra (2) Hāsya (3) Karuṇa (4) Raudra (5) Vira (6) Bhayānaka

(7) Bibhatsa (8) Adbhuta (9) Santa1.

The ND here tries to bring out the underlying relationship among all these.

Out of all the Rasas Śṛṇgāra tops the list as love is pleasant to one and all irrespective of caste and creed. Hāsya follows Śṛṇgāra. Then comes Karupa being opposite to Hāsya, Kīma i.e. love or desire is based on wealth. So there comes Raudra having wealth as its principal aim. Vīra is related to Bhayānaka as the essense of Vīra is granting protection to persons who are struck with or overpowered by fear. Spirited persons despise such cowards and so arises Bibhatsa having contempt as its dominant state. Despise is removed through surprise and thus Adbhuta (based on astonishment)?. And lastly Dharma is based on restraint and peace and therefore Śūnta based on restraint (Śāma).

<sup>1.</sup> The ND literally follows the NS (GOS) VI, 15.

<sup>2</sup> The ND here differs from the Abhi, and the KS. The above explanation of the ND may not appear to be so convincing here as Adbhuta is primaruly related to Vira (as herousm breeds wonder) and not to Bibhatsa which is rather contrary to it. Abhinava (and Hemacandra follows) reckons Adbhuta as the result of Vira. (Abhi. 1, 267; ved solo Bharata - Virac caiva/bhottopattih - NS (GOS) VI, 39)

Only these nine types of Rasa are proclaimed by Pūrvācāryas (ancient preceptors) as they are specially charming and more useful to human activities. But other Rasa also are possible such as Lanlya (greediness) having greed as its dominant state, Sneha having compassion (Ārdratā) as its dominant state, Vyasana with attachment (Āsakti) as its dominant state, Duḥkha and Sukha having pain (Āratī) and satisfaction (Santosa) as their respective dominant states.

Some include these in the above nine only.

### Critical Remarks

This is an attempt to bring out a connecting link between the various types of sentiments. The ND makes an effort to establish unity in the vast diversity. In fact, there is a thread of unity passing through all these various sentiments. All these sentiments whether Sṛngāra or Vira, Hasya or Karupa, Adabuta or Bibhasta, Raudra or Bhayānaka are all Rasas i.e. they are capable of being enjoyed. They go to produce aesthetic delight which is often compared with the joy derived through the experience of the supreme blass? These different sentiments such as Śrigāra, Vira, etc. are the different phases, in fact, of one Rasa like the different shapes of gold. The underlying principle is the same as gold in gold-ornaments or clay in earthen pots.

But the problem arises as to whether the explanation regarding this unity as given by the ND and others is justifiable or correct. The NS reduces the eight sentiments into four principal sentiments and the remaining four as derivative ones. Accordingly, Srngara, Vira, Raudra and Bibhatsa are principal sentiments which give rise to Hasya, Adbhuta, Karuna, and Bhayanaka respectively3. The NS also explains the reason for calling the second group as derived one. Hasya, the NS points out, is an imitation of Śrngara. Śrngara itself when improperly and unworthily imitated produces humour and ridicule, like the Srngara of rogues and hypocrites. Similarly the action of heroism (Vira) produces wonder, a feeling of awe and amazement among the spectators (Adbhuta). An action of violence (Raudra) will give rise to Karuna or pathos as a violent and furious action is bound to bring tragic results. A phenomenon of Bibhatsa in the same way goes to produce fear in the heart of the spectators (this is Bhayanaka). Thus the rest of the four sentiments are the results or modifications of the first four principal sentiments.

But this, it will be seen, is not so convincing. Is Hasya a modifica-

<sup>1.</sup> Rasyate asvādyate iti rasah. ND, p. 159.

<sup>2</sup> Brahmāsvādasahodara - SD III, 2

<sup>3.</sup> NS (GO6) VI. 39.

tion of Śrāgāra only? Do we not find humour even in the absence of Śrāgāra or love? Again, is Adbhuta generated from Vtra only? Does the sentiment of pathos originate from violence or fury only and fear from Raudra alone? The answers are not naturally in the affirmative. Humour has a field vaster than that of Śrāgāra and cannot be included only therein. Improper representation of any Rasa may tend to produce laughter or Hasya. Similarly wonder can arise even in the absence of Vtra. Fear need not be the result of Bibhatsa only. Raudra also may as well cause fear. Thus the four derivative sentiments can develop independently of their respective principal sentiments. Moreover, the NS lacks in consistancy when it combines Raudra and Bhayānaka (a subordinate sentiment of Bibhatsa) with Ārabhaṭi and Bibhatsa and Karupa under Bhayātli.

The DR also follows the NS in this matter?. Dhanika actually quotes lines from Bharata?. The ND here goes a step forward. It does not rest satisfied with Bharata's division into principal and subordinate Rasas. It establishes a connecting link among all the Rasas. But here the authors of the ND do not stand original. They have almost verbally birtowed from their learned preceptor Hemacandra who gives a just similar account of the interrelation of Rasas and who in his turn appears to have borrowed it from Abhinava.

The general conception of Rasa as we have seen is that it is one and uniform like the Brahman of the spiritualists'; consequently there have been efforts by various theorists to propagate that there is only one principal sentiment and the others are subordinate to it or are mere variants of it.

A slight suggestion to think on these lines seems to have been

<sup>1</sup> NS (KM) XX, 62-63. Some may try to defend this classification of Bharata by pointing out that by calling the four sentiments principal Bharata only means that they occur more frequently than the other cose. But the defence can hardly be convincing. Karupa and Hasya can be equally dominant. Bhavabbiti goes to the extent of considering Karupa as the only sentiment. Hasya is the dominating sentiment of Prabasana. It is also difficult to understand the propriety in calling Bibbatas as a principal sentiment.

<sup>2.</sup> Cf. DR IV, 43-45.

<sup>3.</sup> Vide DR, p. 97.

<sup>4.</sup> Vide KS, p. 106; also cf. Abhi. I, p. 267.

Upanişads describe Brahman as Rasa, cf. Taittiriyopanişad - Raso vai san (Brahmanandavalli, p. 116.)

<sup>6.</sup> Vide Dr. Raghavan ; Number of Rasas,

dropped by the early sage Bharata who recognises four sentiments as the principal and the remaining four as being derived from them.

But all such efforts to reduce all the sentiment to one are not likely to meet with much success as the human mind is full of states and emotions which are complex at times and even contradictory, so that to find out unity in the bewildering diversity is a very hard nut to crack. And even though Rasa by itself, in principle, is one and homogeneous, the states (Bhāva) to which the different Rasas correspond are of varied nature.

The number of Rasas has differed with the different authorities. Just as there was a school which believed in one Rasa only and tried to explain all other Rasas in terms of that Rasa in the same way there were theorists who did not find the number eight to be sufficient enough to include all the diverse sentiments and added to the number. It is very probable that Bharata mentioned only eight Rasas<sup>1</sup>. The ninth, viz. Santa was a later addition; but Santa has been accepted as the ninth sentiment, by many of the later p-eticians. Anandavardhana and Abhinava consider it as the principal sentiment in the MBh<sup>2</sup>.

Some of the writers on dramaturgy, on the other hand, refuse to accept Santa in drama. Dhanahjaya, for instance, admits of Santa as a ninth Rasa in poetry but does not recognise it in drama. Dhanaka refers to the view of some who do not believe in the existence of Santa for the following reasons:

(1) The Ācārya 1. e. Bharata has not mentioned its Vibhāva, Anubhāva, etc.

(ii) Santa is not capable of human experience as it implies annihilation of love and hatred which have made a permanent abode in the human mind from times immemorial and are impossible to destroy.

(iii) It can be included in Vira and Bibhatsa as Bibhatsa whose dominant state is Jugupa gives rise to dejection, discontent (with the worldly pleasure) which ultimately results in Sama.

But these arguments can easily be refuted It is not proper to advance the theory only on the basis of the authority of the text of the NS which has been so corrupt and mishandled from time to time.

- Even Abhinava who was a strong propounder of Santa Rass, while commenting upon that portion of the NS regarding Santa Rass, feels that it was an interpolation as can be inferred from his remark-Ye pumar nava rask it pathant tannate Santasvaripan abhidhjvate (Abhi, I, p. 332). Kälidäsa also refers to eight Rassa mentioned by Bharata. Vide Vitaram, II, 18.
- Vide Dhv. IV, pp. 467-470.
- 3. Šamam api kecit prāhuh puştır nātye tu naitasya-DR IV, 35.

Moreover it would not be right to argue that Santa does not exist because Bharata does not mention it. The second argument which is based on human psychology is likely to be severely opposed by the Mokşavādins, who will address these theorists as materialists (Cārvākas). According to Indian philosophy Mokşa is the highest ideal of human life and so it is heretical to deny it.

Similarly the argument of some who say that Santa which implies annihilation of Kama and Dveşa cannot be represented by the actor who is not free from those dualities, is also invalid as the actor has simply to gesticulate. He does not experience Rasa at all!.

The third argument also does not appear to be quite sound as even though apathy for wordly pleasures may be a cause for Sama, still however Santa or Sama is not similar in nature to Bibhatsa or Jugupsā, neither it is proper to include it in Vīra which has Utsāha i. e. vigour as its dominant state. In fact both Jugupsā and Utsāha can come as transitory states of Santa but neither of them can be the dominant state of Santa. Dhanika, following Dhanañjaya, holds that Sama cannot have a place in drama as Sama which implies cessation of all activity cannot be represented on stage in drama which is full of action.

The later theorists increase the number of Rasas. Rudrața enumerates ten Rasas adding 'Preyas' (with Sneha as the dominant state) to the celebrated nine<sup>2</sup>. Bhoja refers to ten Rasas accepted by the learned, adding Vatsala to the old list of nine<sup>2</sup>. Some add Bhakti. Viśweswara refers to Māyā as a sentiment with Mithyājñāna as its dominant state<sup>4</sup>.

Varieties of Rasa 1. Strigāra

The ND, at the outset, divides Srngara into two types -

- (i) Sambhoga i. e. love in union
- (ii) Vipralambha i. e. love in separation.

The principal Vibhāvas are man and woman. Vibhāvas are music, song, dance, seasons like spring, garland, betel leaf, peculiar dress and ornaments, accompanied by desirable persons and objects such as the Vidhakak, the moonrise, Cakravāka, swans, etc.

Cf. Aştāv eva rasā nātyeşv iti kecid acūcudan; Tad acāru yatah kaācin na rasath svadate natah - RG p. 37.

<sup>2.</sup> KL, p, 166.

SP, - Amnāsisur daša rasā sudhiyo (p. 1). But Bhānudatta does not recognize Vatsala Rasa and includes it in Karupa, Vide Rasatarangini V, p. 125,

<sup>4.</sup> Vide Rasacandrika, p. 68.

It also includes sports such as plucking of flowers, moving in a garden, water-sports, etc.

The dominant state is love (Rati).

It is to be represented by the different types of gesticulation. It should also have vigour (Utsaha) etc.

Its Anubhāvas are mental or physical torture, anger, dancing of eyes, knitting of eyebrows, etc. (in Sambhoga), and torture, tears, lamentation, etc. (in Vipralambha). In the former pleasant states such as Dhṛti etc. are introduced; in the latter only painful ones such as Nirveda.

Bharata divides Sringāra into three varieties caused by speech, by dress, and by physical action. Hāsya and Raudra too are similarly divided. But this division is applicable to all other Rassa also as the above three refer to the three types of Abhinayas which are essential in arousing the sentiments.

### 2. Hāsya

Hāsya arises out of the distortion in behaviour, speech, body and dress and other awkward gestures like blowing one's nose, imitating others, etc., It is represented by the peculiar movement of the nose, lips, eyes, holding of the belly or sides.

Dissimulation (Avahitth $\bar{a}$ ), vigour, wonder, etc. are its transitory states.

Hāsya is divided into six types:-

1. Vihasita, 2. Upahasita: 3. Smita; 4. Hasita: 5. Apahasita, 6. Althasita.

First two are for middle characters, the next two for high-born persons and the last two for low persons.

This sentiment, as also Karuna, Bhayānaka, Bibhatsa and Adbhuta, is freely and abundantly used in the case of low characters or women as they too are deeemed low as compared with men. A low man excessively laughs, weeps, fears, likes slander of others, and is astounded even by an ordinary speech.

The ND has followed here the NS. From the relevant discussion in the NS, the DR, the ND, etc. it is found that Hāsya arises out of distortion or awkwardness in speech, action, dress, facial expressions, etc.

<sup>1.</sup> Here the ND discusses an interesting point about the state of Usaha (i.e. vigour). Vigour is the dominant state of Vira and still forms a part of Srightra. But the points is that in Srightra vigour does not dominate. It comes as a transitory state. And a dominant state of one sentiment can likewise become a transitory state of other sentiments.

This is obviously, a very low kind of humour. Consequently the sentiment itself was looked down upon a little. The statement of the ND that this sentiment is to be freely used in the case of low characters and women, goes to corroborate this view. This particular theory may be held responsible for the lack of intellectual humour in Sanskrit drama. The Indian theorists were rather unaware of the finer type of humour, wits, intelligent jokes which could win applause from the intelligentia. That is why excepting a few works like the Sakuntals, the Mrcchakatika, etc. we find very little of delightful humour in the whole range of Sanskrit drama. Whatever humour is there is stale and stereotyped, mainly caused by the stupid speech and ugly gestures of the vidigate.

The definition is too narrow also because it does not take into consideration the humour arising out of the impropriety of sentiments such as \$frigara\$ and others.

Bharata divides Hāsya into two - (1) Ātmastha, when a person laughs all alone (ii) Parastha, when he makes others laugh though he himself may be perfectly serious. The DR over and above this two-fold division divides each into three, viz., belonging to high, middle or low characters, resulting thereby in six divisions.

# 3. Karuna

Karupa arises out of death, imprisonment, loss of wealth, curse or calamity. These are the Vibbāvas. Šoka is its dominant state. Its Anubbāvas are tears, paleness of face, loss of memory etc., scolding one's fate, weeping, lamenting, beating one's breasts etc. Nirveds. Glani, anxiety, eagerness, fatigue, paralysis, tremor, paleness, tears, change of voice etc. are its Vyabhicafits'.

#### 4. Raudra

The furious arises out of striking with weapons, falsebood, jealousy, reachery, bad policy, committing offence such as criticizing one's knowledge, action, country, caste, etc., depriving one of one's kingdom or wealth etc. It is represented by killing, blood-shed, cutting or breaking of limbs, pressing of lips or teeth, shivering of lips, checks, pressing the hands, etc. Distraction, ardour, avarice, inconstancy, fierceness, perspiration, horripilation, tremor, etc. are its transitory states. The ND here points out that even the Sthayi Bhavas also may sometimes come in as transitory states.

#### 2. Cf. ND, p. 168

Here the ND includes the Săttvika Bhāvas, which are in fact Anubhāvas, in Vyabhicāris.

### 5. Vira

The heroic (Vira) arises, out of valour, strength, (physical as well as of army, wealth, etc.), justice, reputation due to qualities like heroism which causes terror in the minds of the foes, and determination of the facts (Tattvaviniscaya). Its dominant state is Utsāha which may be regarding different matters such as war, religion, alms-giving, merits, valour, etc.

It is represented by courage, steadfastness, inspiring the army, condemning the foe, giving alms, horripilation, etc. Patience, intellect, pride, anger, memory, horripilation etc. are its transitory states.

Here the ND marks out the distinction between Vira and Raudra. Both are martial sentiments and in both fight occurs. But the essential distinction is that the former is dominated by enthusiasm and justice while the latter is dominated by infatuation, pride and injustice.

# 6. Bhayānaka

Bhayānaka or dreadful is caused by fearsome creatures like evil spirits, owls, etc., killing or fighting with weapons, a lonely place or forest, a thief or a robber, the offence against an elderly person or a king. On seeing, hearing, or even thinking about the above-mentioned causes, Bhayānaka with Bhaya (or dread) as its dominant state arises. It is to be represented by paralysis, horripilation, tremor, change in factal expressions, drying up of the throat, paleness, swoon, etc. Doubt, infatuation, terror, epilepsy, death, perspiration, tremor, paleness, etc. are its Vyabhicāris.

### 7. Bibhaisa

It arises out of the perception, seeing or hearing of objects which are highly contemptible or disgustful as they may be dirty or rough or emitting foul smell. It also includes eulogy of the enemy. It has Jugupså (disgust) as its dominant state, It is represented by splitting, shaking of one's limbs, despising, contracting the body, showing signs of hatred on the face, shutting the nose or ears, heart-ache, etc. Disease, distraction, confusion, epilepsy, death. etc. are its transitory states.

#### 8. Adhhuta

It arises out of direct or indirect hearing or perception of divinities, man, charming objects like architecture, beauty, fragrance, dance, song, and the like, acquiring of one's chershed object, etc. Vismaya or wonder is the dominant state here. It is represented by praising the object, horripilation, indication of joy and wonder such as expansion of eyes, gazing with a steady eye, shaking of garments or fingers, inarticulate or

faltering speech tremor, perspiration, etc. Confusion, paralysis, tears, horripilation, etc. are its transitory states.

#### 9. Sānta

It is caused by the fear of the cycle of birth and death, disgust for the worldly objects, contemplation of the Absolute, perusal of scriptures, etc. It has Sama as its dominant state which implies a mental state of equipouse free from worldly desires, greed, anger, etc. It is to be represented by forbearance, meditation, steady glances, kindness, impartiality, joy, etc. Nirveda (depression), Mati (intellect), memory, Dhrti (forbearance) etc. are its Vyabhicārīs.

The ND here refers to the view of some who do not believe in Santa on the ground that drama represents action while Santa aims at Moksa (which implies emancipation from all miseries and which constitutes cessation of activity.).

### Critical Remarks:

The above view apparently seems to refer to the DR. The DR asserts that Sama is also reckoned as one of the Rasas by some but it cannot have any place in drama<sup>1</sup>.

Dhanika also refuses to accept fanta on the ground that love and hatred which have firm grip over our minds from times immemorial cannot be annihilated. But this view does not seem to be quite acceptable for the reasons stated earlier<sup>2</sup>.

After establishing the position of Santa as a Rasa we naturally face another problem, viz., what is the Sthayin of Santa?

There are various views regarding the Sthayl of Santa. The SR4 gives five views -

1. Nirveda or despondency.

This Nirveda arises on account of the thought that I did not make efforts for attaining salvation—the highest end—in my earlier births. A sense of remorse and repertance for wasting invaluable human life (or lives) results in Nirveda.

Mammata gives another reason for considerating this as a Sthayl of

<sup>1.</sup> DR IV, 35.

The view of Dhanika and its criticism has been discussed in detail in this chapter under 'the number of Rasas.'

The controversy about the Sthāyi of Śānta is suggested also by the DR when it refers to "Nirveda and others" as the so called Sthāyi of Śānta (DR IV, 36).

<sup>4.</sup> SR VII, 1374 p. 816.

Santa, viz., it is mentioned first among Vyabhicarls by Bharata even though its import is not auspicious.

 Jugupsā i. e. contempt for the sensual pleasures (Vışaya) without which man would not try for Sama.

- Utsāha (energy or zest). This implies mental effort to practise the Sādhanacatuṣṭaya.
  - 4. Śama i. e. abstinence from all sensual activities ( Indriyavyāpāra ).
  - 5. All the above four combined together.

Änandavardhana considers 'Tṛṣṇāksayasukha' i. e. annihilation of sensual desires as the Sthāyī of 'Śama'.

Over and above these, Samyag-jñāna, Dhṛti, Rati, Nirviśeṣaṇacittavṛtti, Sarvacittavṛttipraśama, any of the eight Sthāyis or all the eight Sthāyis together are considered to be the Sthāyis of Sānta.

According to the ND the Sthaji of Santa is Sama only. It criticises Mammata for considering Nirveda as the Sthayi of Santa<sup>3</sup>.

Place of Rasa in Poetry

Word and sense constitute the body of poetry4 but Rasa or sentiment forms the very soul (of poetry) And having Rasa as its soul it enters the hearts of the appreciative reader or critic. Hence the poets are mainly interested in Rasa. And only that figure of speech enchants the heart, which is introduced in order to bring out Rasa. To make the point quite clear the ND gives as many as four illustrations (two from Ramacandra's own works and two from others) where figures of word and sense are introduced for Rasa only. The ND then explicitly points out that in poetry figures of speech are not so important as Rasa, A drama or a literary piece replete with figures of speech but devoid of Rasa is compared to a ripe but dry (with no juice) mango which may be attractive in appearance but tastes insipid. Just as such a mango fruit displeases us, even so does such a poem. Hence some poets who do not go beyond strikingness of word and sense introduce alliteration. pun, etc. This may be appreciated in other forms of poetry but not in drama which is chiefly concerned with sentiment only. The ND condemns such poets as 'dry poets'.6

<sup>1,</sup> KP, p, 116, also cf. Rudrața's KL, p. 214.

<sup>2.</sup> Dhv., p. 300.

<sup>3.</sup> ND, p. 177. This point has been discussed later.

Arthalabdavapuh kävyam (ND III, 123a). Here the ND seems to follow the definition
of Bhāmaha who gives equal importance to word as well as sense in Kāvya. His
definition of Kāvya is 'Sabdārthau sahitau kāvyam',
 Vide ND, pp. 170-171.

Suskakavi - ND. p. 171.

Here the ND touches one of the most vital points about literature. From very ancient times there had been a problem of discussion as to what should be the most important element in poetry? What is, in other words, the soul of poetry? Or what forms the guiding principle in poetry? Different rhetoricians propounded their own personal views as a result of which came into being five different schools of poetics.

The ND here points out the importance of Rasa in poetry. Rasa is the very soul of poetry. It is to poetry what fragrance is to a blossomed flower or what sweet juice is to a ripe mango fruit.

Here there is a warning to the poets who indulge themselves merely in ingenious play of word and sense. That is no true poetry. Scholorship in different sciences like Logic and grammar is different from poetic talents. A true poet does not care for the words but rather concentrates on Rasa. Words are merely a medium to convey the particular idea or sentiments. Words are thus means to an end and not an end in themselves. It will be a serious unpardonable blunder on the part of the poet if he neglects the end viz. Rasa and is too much attached to the display of his mastery over vocabulary and grammar.

The influence of Bharata and Abhinava is visible here too. The ND sides with the view of Bharata, viz., Rasa is the soul of poetry, the view which is merely slightly modified and widened by the propounders of Dhvani school viz. Anandavardhana and Abhinavagupta. This view grew more and more popular by the advent of time and we find it accepted by almost all later writers on dramaturgy as well as poeties.

# Contradictory Rasas1

When rasa is accepted to be the summum bonum of dramatic art, it becomes obligatory on the part of the playwright to take utmost care with regard to the development of Rasa in order that it may create a healthy emotional effect on the mind of the spectators. Rasa is so delicate that it demands serious attention of the writer while depicting it. One of the most important points that the dramatist should constantly bear in mind is that he should not fuse together those Rasas which are

<sup>1.</sup> The following Rasas are generally contradictory Rasas :-

Śrńgara – Karupa, Bibhatsa, Raudra, Bhayanaka.

Hāsya - Bhayānaka, Karuna.

Karupa - Hāsya, Śrńgāra.

Raudra - Śrógāra, Hāsva, Bhayānaka,

Vira - Bhayanaka, Santa.

Bhayanaka- Śringara, Vira, Raudra and Hasya.

Bibbatsa - Śrgara,

Santa - Srngara, Vira, Raudra, Hasya, Bhayanaka,

contradictory to each other such as Śringāra and Bībhatsa, Víra and Bhayānaka, Hāsya and Karupa and so on?. Coexistence of such contradictory Rasas is very likely to mar the unified effect and so must be avoided.

The ND here states the conditions under which such contradictory Rasas can be fused together and the seeming contradiction removed. The contradictory sentiments sound contradictory only when (i) they are put at one place, (ii) they are independent and (iii) they are equally powerful. So if this contradiction is to be removed the writer may use the following devices:

The substratum or Asraya of the two Rasas should be changed. If VIra is depicted in the case of the hero, Bhayānaka will not strike contradictory if depicted in the case of his rivals.

Moreover contradictory sentiments can stand together under different contexts. Thus Spigara and Santa which are mutually contradictory will not appear to be so when understood in different contexts, e.g., with reference to a lascivious man and a sage, as is possible in the verse-Dantakşatlani karajais ca vipāţitāni.....' etc.?

Moreover the sentiments appear contradictory specially when they are independent and equally powerful. But this contradiction is removed if one sentiment is made independent and the other one dependent upon it or they should be made subordinate to one principal Rasa. In the former case one sentiment will work as a helpmate to the other. Thus Srigăra may go a long way to heighten the effect of Karuni. Thus the recollection of the pleasures with the dead lover heightens the pathos.

Another way of removing the contradiction is to make the contradictory Rassa subordinate to some thing else. This is very easy. Even if they are made subordinate to another their contradiction disappears just as the cowives can stay together happily under the supremacy of their lord even though they are rivals.

Again even when residing at one place the contradiction appears only when the sentiments are of equal strength and it would be instantly removed provided one is stronger than the other.

Lastly contradiction appears only when the contradictory sentiments are described simultaneously but not so if they are intercepted by a sentiment which is contrary to neither. Thus in the Naganada Santa

Certain Resas are not contradictory, for instance, Sragara and Hasya, Sragara and Vira, Vira and Adbhuta, Sragara and Adbhuta, etc.

<sup>2.</sup> Vide ND, p. 172,

which is reflected in the words of the hero ".....though contemptible, this youth will secure the fruit of my desire, if it passes away thus while I am serving my parents with devotion" when followed by its contradictory sentiment, viz., Śringāra, is mediated by Adbhuta which is contradictory to neither, being represented in the surprise expressed by the hero on hearing the charming song and music too.

In case of Vibhāvas and Vyabhicārīs also the contradiction can be removed in the manner as explained above with reference to Rasa.

The authors of the ND appear to be considerably indebted to the Dhvanyāloka where we find a systematic treatment of this topic for the first time.

## Flaws (Doşas) of Rasas

The above discussion implies that the first slaw in the depiction of sentiment which is regarded as the very quintessence of drama by Indian theorists is to represent the contradictory sentiments simultaneously. Here there are other noteworthy flaws which a dramatist must scrupulously avoid. They are as under:-

# (1) Impropriety

It is of various kinds:

- (a) Introducing the Vibhāvas of a contradictory (or unfriendly) Rasa, e. g, "Abandon pride, Enough of quarrels, Youth once passed will never return."-being thus exhorted by the cuckoo birds, the young ladies indulge themselves in amorous sports. Here the fickleness of youth is the Vibhāva of Sānta which is unfriendly to Srigāra.
- (b) Untimely representation, e. g., in the Venl. in the time of war which caused the destruction of lacs of heroes along with Bhisma and others, the love-scene between Duryodhana and Bhānumati is represented.

In fact under this martial situation of the play a love-scene has no scope. But Bhatṭanārāyaṇa-has committed a great artistic blunder while slavishly trying to follow the dramaturgic rules.

<sup>1.</sup> Näg. I, 5.

<sup>2.</sup> Ibid. I, 14.

<sup>3.</sup> The verse quoted is from the Raghuvanhás (1X, 47) of Kälidāsa. Critica do not spare even the greatest of poets. But here it is possible to defend Kälidāsa. What the lover wants to argue is this. As youth is so very evanescent every moment is highly precious. One cannot afford to waste it. So the purpose is not to create Vairāgya but to induce the beloved to enjoy to the full every second of life.

This scene is severely criticized by almost all writers on poetics; Cf. Dhv. p. 292.
 The ND seems to have drawn upon the Dhv. here.

- (c) Culling off (the prevailing sentiment) all of a sudden, e.g., in the Mahāviracarita when the heroic sentiment has fully developed by the exchange of hot speeches between Rāma and Parašurāma, the former suddenly bursts out, "I am going to unite the marriage-string."
- (d) Misrepresenting the nature and temperament of high, middle and low characters. This can be of various types;-
  - (i) The comic, tragic, terrible and marvellous sentiments are quite unsuitable to high characters and so are decent love, furious and calm sentiments to the middle and low characters.
  - (ii) Delineation of love in union in the case of divine, high characters as in the case of Părvati and Sănkara in the Kumărasambhava (Canto VIII), which is intolerable like the depiction of amorous sports of one's own parents.
  - (iii) Depiction of anger bearing immediate result, going to heaven or nether region, crossing of ocean etc. in case of non-divine high characters while delineating the heroic sentiment.
  - (iv) Depiction of sentiments quite contrary to the nature in case of the four types of heroes
  - ( v ) Exuberance of heroism etc. in the case of middle and low characters.
- (e) Inappropriateness of language. The words should be appropriate to and in keeping with the emotion or sentiment to be conveyed. For instance, in the case of vigorous (Dipta) sentiments like Vira and Raudra harsh consonants such as t, th, d, dh, v, or conjuncts should be abundantly used. Moreover, there ought to be long compounds. In case of delicate sentiments like Śrigāra, Karuṇa, etc., the words should be soft. The dramatist should also avoid long compounds. In either case the words should be well-known, unambiguous, refined, and endowed with grace.
- (1) Improper behaviour such as a fault or fraud committed by a high-born lady, or the hero getting trritated on being kicked by the heroine.
- (g) Action which is incompatible with the age or dress, time and clime, state or stage.
- (h) When figures of words such as Yamaka, Sieşa, etc. predominate or detailed descriptions of natural phenomena, seasons, ocean, sun-rise, are given, they hinder the development of the sentiment proper.
- (3) If a subordinate thing which is, in fact, meant to develop the main sentiment is described again and again it becomes a fault, e. g., in

the KTR Rāma's weeping over and over again at the news of Jaṭāyu's death, Lakṣṇṇṇa's injury caused by the missile and Sitā's distress carry pathos too far. A subordinate sentiment ought not to be raised so high lest it should overshadow the principal one.

Here the ND criticizes the opinion of 'some' who illustrate this by the description of Hayagriva in the Hayagrivavadha. But according to the ND this is a fault not of Rasa but of the plot itself as the hero of the plot is not delineated in detail. There the heroic sentiment is developed specially by the description of the prowess and pomp of the victim (Vaddhya)<sup>1</sup>.

- (3) Not carrying the dominant sentiment to a high pitch. Here the sentiment which deserves development is not so developed.
- (4) The development of a sentiment again and again even when it has already reached its acme is reckoned to be another fault, e. g., lamentation of Ratt in the Kumarasambhava (Canto IV). If a sentiment which has been fully developed is touched again and again it fades and loses its charm like a withered garland of Malatt flowers
- (5) Now in a play which includes a number of sentiments, the interrupted by other sentiments. This linking is the essence of the development of Rasa. It should be remembered or brought to mind again and again, otherwise it will remain undeveloped and cause a serious flaw, e.g., in the RTN Sāgarikā is totally forgotten on account of the entry of Bābhravya.

The ND at the close of the discussion points out that all of the above-mentioned flaws in fact, can be included under impropriety but they are treated separately, with a view to elucidating by way of illustration as to how many types of improprieties are possible.

- The ND then criticizes the view of some who hold that the Vahicaris, Rasas, and Sthayis should not be mentioned by name. Their verbal mention is a flaw in Rasa\*. But this is not correct, says
- Clearly enough the ND has criticized here the author of the KP (This criticism is
  equally applicable to the KS which almost literally follows Mammata, p. 171).
- 2. The view referred to here seems again to have been directed against the KP of Mammata. In the enumeration of Rasadossi in Ch. 7 (p. 48) of the KP this one tops the list. Mammata takes this as a fault, of course he points out that it may not be so in all cases. When a particular genture (Anubhāva) is incapable of suggesting only one specified state of mind then the Vyabhackf may be mentioned in order that there should not be a shadow of doubt as to the emotion to be conveyed, e.g., haste (TwatS) may be caused by agerness and fear as well which are Vya-

the ND. Vyabhicaris and others even though mentioned verbally may develop the dominant state (and ultimately Rasa), e.g., 'The eyes of that proud lady became eager when the lover was far, tremulous as he approached nearer, expanded as he talked, reddish as he embraced, with the brow slightly bent as he caught hold of her garments, full of tears when he bowed at her feet and sharp as the lover committed an offence'.

Here there is no Rasadoşa but there is no strikingness or Vakrokti.

Similarly at times the Vibhāvas mentioned are common to two sentiments and consequently it is difficult to make sure as to which of the two is intended by the poet. This type of dubious apprehension or lack of perspiculty is a fault not of the Rasa but of the construction or expression. The illustration is -

'He (or she) does not relish any thing, his intellect has faded, commits faults (or stumbles at every step), rolls in the bed at night. Thus his body has forcibly fallen in a sad state, What can we do here?'

Here detachment from all objects etc. are possible in case of Karuna also and thus there is a doubtful state about Śringāra being the chief sentiment. This according to the ND is a fault of expression.

This discussion of Rasadoşas is mainly based on the Dhvanyāloka of Ānandavardhana upon whom most of the later writers on poetics draw in the treatment of this and some other topics.

# Bhāva

After the discussion of Rasa the authors of the ND turn to Bhāva. Bhāvas are of two types:-

- Sthäyı bhävas.
- (ii) Vyabhıcāribhāvas. The ND firstly treats of Sthāyibhāvas i.e., dominant states. They are nine in number corresponding to the nine Rasas; (i) Rati (Love), (ii) Hā-a (Humour), (iii) Soka (Sorrow), (iv) Krodha (anger), (v) Utsāha (vigour), (vi) Bhaya (terror), (vii) Jugupsā (hatred) (viii) Vismaya (wonder) and (ix) Sama (tranquillity).

bhickfis. It will not be a fault even if the Vyabhickft which is the cause of this haste is mentioned. It may be noted here that the KS too has followed the KP here and points out that verbal mention of Rass. Blake, act is a fault but at times a similar mention of Vyabhickris may not be faulty (pp. 159-61) and illustrates it by this very verse.

- 1. ND, pp. 175-6
- This again is mentioned by the KP as a Rasadosa (KS follows it) where Vibhāvas
  and Anubhāvas do not clearly suggest one sentiment. The same illustration is cited
  (p. 264). Thus the attack seems to be directed against Mammafa.
- The order very strictly corresponds to the NS of Bharata (cf. NS VI, 18) with the difference that while the NS mentions eight, the ND adds Sama as the ninth.

Rati consists in mutual attachment between a man and a woman. This attachment or affection is totally distinct from the one to be found in a wanton woman who is prompted merely by passion and her sole interest is the fulfilment of lust. It is also distinguished from the love or regard towards the good, elders, kinsmen, etc., or the attachment towards attractive things. Hasa is the feeling of joy. The feeling of Soka consists of pain mingled with dejection. Utsaha is spiritedness or nonslothfulness in the religious activities, alms-giving fighting etc. Bhava implies confusion (Vaiklavya). Jugupsā is aversion or disgust. Vismaya is the emotion produced by seeing or hearing of anything surprising. Sama consists in desirelessness. These dominant states are the causes (Parinamikarana) for the rise of their corresponding sentiments. In the cases of other sentiments these Sthayis serve as transitory states of consequents (Anubhava), for as soon as they become momentary they lose their Sthavitva. If they come as accompanying states or helping ones they are transitory. If they come as effects they are consequents (Anubhavas). Their transitory states and the consequents are the same as those of their respective sentiments.

It is rather strange to find that the ND should treat this important topic so summarily. While Bharata devotes considerable space to this topic the ND disposes of that treatment in a small paragraph in the commentary. The Kārikā 126 simply enumerates them but does not explain them at all. Even in the commentary they are explained in a short sentence at times in a word!.

Here again a question may arise, "Why then is this distinction of Sthäyl and Vyabhicāri? Can the Vyabhicārins also be Sthāyls?" The answer is in the negative. It is true that both Sthäyls as well as Vyabhicārins are Bhāvas, i.e., mental states. But all these states are not capable of being permanent ones in literature. Dream, sleep, jealousy, sickness etc. are bound to be momentary. They cannot be raised to a high level of Sthäyl. So the ancient poeticians, taking into consideration the poetic and psychological factors, selected only a few out of the big number-just eight or nme-which could be developed into Rasa.

# Vyabhicāri Bhāvas

The ND then turns to transitory states (V)abhicāri or Saācāri Bhāvas). They are thirty three in number. They are as under:-

Nırveda, 2. Gläni, 3. Apasmāra, 4. Śańkā, 5. Asūyā, 6. Mada,
 Śrama, 8. Cintä, 9. Cāpala, 10. Āvega 11. Matı, 21. Vyādhi, 13. Smrti,

<sup>1.</sup> Cf. ND-Vaiklavvam bhavam, nibsprhatvam samah.....p. 176.

- 15. Amaréa, 16. Marana, 17. Moha, 18. Nidra, 19. Supta, 20. Augrya, 21. Hrsti, 22. Visāda, 23. Unmāda, 24. Dainya, 25. Vrīdā, 26, Trāsa,
- 27. Tarka or Vitarkana, 28. Garva, 29. Autsukya, 30. Avahitthä,
- 31. Jadya, 32. Alasya, 33. Vibodhana.

But this list is not exhaustive. There can be even more transitory states such as - Kşudh (hunger), Tṛṣṇā (thirst), Maitrī (friendship), Muditā (mirth), Śraddhā (faith), Dayā (compassion), Upekṣā (indifference), Arati (hatred), Santoşa (contentment), Kşamā (patience) Mārdava (tenderness), Ārjava (straightforwardness), Dāksinya (courtesv), etc. Moreover, even the Sthayi Bhavas and Anubhavas may occur as Vyabhicāris.

They should be used with propriety. Some of them are common to more sentiments than one, while others are not.

The authors of the ND appear to be quite correct when they say that Vyablucari Bhavas are not thirty three only but that they can be many more.

The ND then goes to define each of the above-mentioned Bhavas-

1. Nirveda (Discouragement) is disinterestedness or dissatisfaction caused by affliction such as poverty, disease, insult, jealousy, beating, separation from the beloved, etc.1 This causes mental agony and sighs. This is not invariably fixed tor a particular sentiment and is to be occasionally employed and so is called a transitory state and not a dominant one. The same is the case with the remaining states too.

The ND here criticizes Mammata who considers this as Sthavi Bhava of Santa on the ground that, though inauspicious, it has been put first in the list of Vyabhicaris by Bharata and thereby asserts that it is a Sthayi's. The ND finds here a self-contradiction

Of course the argument of Mammata, though ingenious, cannot be called to be really intended by Bharata. It is clear that Bharata neither recognizes Santa nor defines it . Had Bharata intended Nirveda to be a Sthayi of a new sentiment he should have clearly stated it. It is difficult to understand why Bharata should put it in the list of Vyabhicarins, if he really thought it to be a Sthayi.

Still however the way in which the ND has argued does not seem to be quite fair to Mammata. Mammata is aware of the transitory nature of

<sup>1.</sup> Literally adopted from the NS (GOS) Vol I, p. 357.

Cf. Nirvedasya amangalaprāyasya prathamam anupādeyatve pyupādānam vyabhicaritve 'pı sthayitabhıdhanartham-KP, p. 116.

Vide Comparative Acathetics, vol. 1, pp. 178-185.

Nirveda. What he means to say is simply this. When a list is given, the one which is the most important or auspicious among all the members should naturally top the list ( Just as Rati, Śpigāra, etc. top the list of Sthāyibhāvas, Rasas, etc.). Why then should Nirveda, which is really inauspicious in sense, be placed first in the list of the Vyabhicaris? Mammata believes that probably Bharata wants to attach more importance to it as it can be a Sthāyl of the ninth Rasa viz, Śānta.

- Glāni (weakness) consists of agony, both mental as well as physical, caused by diseases, vomitting, hunger, thirst, etc. or by disability due to labour, journey, love-sport, old age etc.
- Apasmāra (Epilepsy) is the loss of discrimination as to what is fit to be done and what is not. It is caused by the influence of some evil spirit or some evil place.
- 4. Śańkā (apprehension) is the confused fickle state of mind on account of the misdeed done by one's own self or by others.
- 5. As  $\bar{a}y\bar{a}$  (Jealousy) is the feeling of intolerence of others' good qualities or virtues.
  - 6. Mada (infatuation) is the joy as a result of intoxication.
- If a character enters intoxicated, the intoxication should be removed by terrifying it otherwise there would be chaos (Kāryavyāghāta).
- 7. Srama (weariness or fatigue) is the exhaustion of the limbs on account of sexual enjoyments, a long journey, physical exercise, etc.
- 8. Ciniā (anxiety) is mental affliction on account of not obtaining the desired object or obtaining the undesirable object.
- 9. Cāpala (rashness) (or inconsistency-Haas) is the feeling of venture on account of love, hatred, stupidity or duliness.
- Avega (agitation) is the feeling of agitation at the unexpected advent of the desired object.
- 11. Maii (apprehension) is the talents (Pratibhā) as a result of the study of scientific treatises, which destroys false cognition or doubts.
- 12. Vyādhi (sickness) is the feeling of physical and mental pain on account of the disorder of the three humours of the body.
- 13. Sm<sub>1</sub>ti (recollection) is the memory of the thing previously seen or apprehended, as a result of similarity of the thing recently observed.
- 14. Dhṛti (contentment) is the feeling of satisfaction on account of knowledge, learning, attainment of the desired object, observance of purity, devotion to gods, special power, etc.

<sup>1.</sup> This Bhava very much resembles the figure of speech called Smarans.

- 15. Amarşa (Indignation) is the desire to wrong a person who committed offence by insulting, showing contempt, etc. It constitutes a desire to pay one back in one's own coin and thus differs from Krodba which is possible even when there is no wrong done by the opposite party<sup>1</sup>.
- 16. Marana (Demise) consists of the determination of death as a five discases such as disorder of the three humours of the body, fever, itch (or scab), boils, the wound caused by weapons, drinking of poison, snake-bite, attack by wild animals or an elephant or a horse, falling down from a carriage or a lofty place, etc. The person loses all hopes for survival as he considers the evil to be irresistible.

Here actual death that is departure of soul from the body should not be staged.

It is to be noted here that the word Marana does not indicate death proper, for which the word actually stands, as actual death was forbidden on the stage.<sup>3</sup>

- 17. Moha (Distraction) is the loss of senses as a result of a blow on a vital part of the body, unbearable pain, irresistible attack by a thief, a king, a snake, a tiger, etc., revolution in the country, danger of fire or water, seeing (or hearing about) the foes.
- 18. Nidrā (drowsiness) consists of inactivity of sense—organs as a result of fatigue, slothfulness, feebleness, waking at night, over-eating, intoxication, worts, drowsiness, etc.
- 19. Supta (sleep) it is a higher stage of Nidrā. In the latter only sense-organs become inactive and not the mind but here even the mind slightly ceases to function. The Vibhāvas are the same as in Nidrā.
- Augrya (cruelty) is becoming merculess towards a wicked man who is cruel, untruthful, deceitful.
- Harşa (Joy) is the mental delight caused by the obtainment of the agreeable thing (or beloved person). It implies abstinence from inagreeable things.

<sup>1.</sup> Vide ND, p. 180.

This itch and boil ought to be of a very serious nature. Otherwise they cannot cause death. But at least the person suffering from them prefers death to unbearable suffering.

<sup>3.</sup> Here we find an improvement upon Bharata who takes Marapa as actual death and gives two types of it: (i) caused by disease and (ii) caused by a blow or stirling. The DR (IV. 21) remarks that Marapa is not discussed as it is well-known and mauspicious. Hemicandra also takes the word as a stage prior to death (Mrtab prigavashih myth - KS, p. (43.)

- Viṣāda (despair) consists of mental agony and dejection as a result of not obtaining the desired object or obtaining just the reverse.
- 23. Unmada (insanity) is the feeling of mental perplexity and unsertediness as a result of evil spirit, disorder of the three humours of the human body, etc.

This comes as a transitory state of Vipralambha (love in separation) in the case of a high-born character. In case the character is low, it figures as a Vyabhıcari of Karuņa.

The ND tries to bring out the distinction between Unmāda and Apasmāra. The latter figures in Bibhatsa or Bhayānaka only. While the former implies just the unsteadiness of mind the latter signifies the nonexistence or incompetence of the brain.

- 24. Dainya (depression) is the feeling of mental feebleness (inferiority-complex) which is due to the hard times, poverty, contempt of others, etc.
- 25. Vrida (shame) is lack of boldness before the elderly persons on account of remorse for unworthy deeds.
- 26. Trāsa (fright) is a dreadful surprise at the terrific sight such as a hurricane or a fall of lightning, or seeing of a ghost etc.
- This is to be clearly differentiated from Bhaya where there is a loss of spirits owing to the anticipation of some evil.
- 27. Tarka (deliberation or surmise) is the decision of one matter in the case of differences, doubts, etc.
- 28. Garva (pride or insolence) is a feeling of over-estimating one's own self accompanied by contempt towards others as a result of one's high clan, family, achievement, intellect, power, etc.
- It will not be difficult to see that this feeling of pride is just contradictory to the one mentioned before, viz, Dainya. In terms of psychology we may call it superiority-complex.
- Autsukya (Impatience) is the eagerness or longing to see the beloved caused by recollection, desire to see or embrace etc.
- 30. Avahitthā (Dissimulation) is veiling or concealing one's mental disturbances or outward manifestations like knitting of the eye brows, reddening of the face, etc. This concealment may be due to boldness, fear, bashfulness, dignity or crookedness.
- Jādya (Stupor) is the inability to determine as to what one should do as a result of seeing or hearing of a desired object or an undesired one.

This is different from Apasmara and Moha which represent high excitement (loss of discrimination) and total loss of senses respectively.

32. Alasya (slothfulness) is lack of enthusiasm in doing a thing as a result of fatigue, satiety (Sauhitya), nature (or temperament), disease, pregnancy, etc. This is to be shown chiefly in the case of ladies and low characters.

Here Śrama or fatigue which itself is a Vyabhicārī becomes a Vibhāva of Ālasya. But there is nothing wrong in this. Such a relation of cause and effect between Vyabhicārī is quite possible. Similarly a Vyabhicārī can also come as an Anubhāva of the other. Of course, one Vyabhicārī cannot come as a Vyabhicārī of the other because in that case that one will go un to the level of a Sthāvī.

33. Vibodha (waking) is interruption in slumber on account of some sound (or noise), touch, dream etc.

These Vyabhicāri Bhāvas are temporary or short-lived as compared to the Sthāyi Bhāvas which are permanent or long-lived. They come and go like the pictures of the cinematograph. They are meant to help the development of the dominant state.

The enumeration and the explanation of the thirty three Vyabhıcāris is in keeping with the NS of Bharata. All the theorists have usually followed the same.

The ND turns now to Anubhāvas. They are the effects (Kārya) of the (Rasas), or Sthāyibhāvas or Vyabhicāri bhāvas or other Anubhāvas.

They are as under :-

- Vepaihu (tremor) is the quivering of the limbs (or body) on account of fear, disease, joy, cold, anger, touch of the beloved, etc.
- Stambha (Paralysis) is paralysing (becoming motionless) of the limbs on account of excessive joy, surprise, dread, intoxication, disease, etc.
- Româñca (horripilation). It is called Româñca when the hair stand erect on account of the sight of the beloved, disease, cold, anger, etc.
- 4. Svarabheda (change of voice) is the change of voice owing to intoxication, fear, joy, anger, love, old age, etc.
- Aśru (tears) is shedding of tears on account of sorrow, looking intently at one object, fury, smoke, applying of collyrium, yawning, terror, pain, laughter, etc.
- Marchana (swoon) is losing control over one's senses (i. e. fainting), on account of heavy beating, anger, intoxication, etc.

- 7. Sveda (perspiration) is the excretion of liquid from the body on account of exertion, terror, joy, shame, disease, affliction, heat, etc. It is represented by holding a fan in one's hand, desire for breeze, etc.
- 8. Vaivaraya (paleness) is loss of one's lustre on account of condemnation, agony, terror, wrath, disease, cold, exertion, etc. It is represented by looking in the directions, pricking one's nails, blushing, etc.

There are thousands of Anubhāvas such as tranquillity, breathing a sigh of relief or pain, crying, lamenting, scratching the ground, turning on the other side, throwing side-long glances, looking downward, admiration, laughter, giving alms, flattery, reddening of the face, etc.

Bharata (and the later theorists) calls these 'Sattvika Bhayas'.

They are so called because these are caused by the concentration of mind. They cannot be imitated by an absent-minded person. They require great attention and care on the part of an actor. They, in fact, are not actual mental states but are the external manufestations of the same. Hence it would be more correct to call them Anubhāvas or consequents of mental states rather than Bhāvas or states. Bharata also seems to be aware of this particular nature of the so-called Sāttvika Bhāvas and that is why he difines 'Sattva' not as 'mind' but as arising out of the mind' or mental concentration.

The DR also follows Bharata but understands this dual nature of these Bhāvas<sup>4</sup>. Dhanika, following Bharata, tries to explain that they are Bhāvas because they are born of mind. But the explanation does not seem to be so convincing. Here there is an attempt to defend Bharata. The ND refuses to accept Bharata (or the authority of the DR and others) and boldly puts them in the category of the Anubhāvas.

It appears that the authors of the ND are perfectly justified here as these eight are of the nature of consequents and not states. We can differentiate them from other consequents which are innumerable, as the ND points out, by calling them Sättvika Anubhāvas since the representation of these Anubhāvas requires a very high type of mental concentration.

#### ABHIN AY A

Drama is primarily a mimetic art. It is defined as 'mode of imitation's and in order that the imitation may be realistic, histrionic art

<sup>1.</sup> ND, p. 186.

<sup>2.</sup> NS (KM), pp. 129-31

Vide - Iha hi satvam nāma manahprabhavam - NS (KM) p. 129.

<sup>4.</sup> Cf, prthag bhāvāh bhavanty anye 'nubhāvatve 'pi sāttvikāh - DR IV, 4.

<sup>5.</sup> Aristotle on the Art of Poetry, p. 1.

or gesticulation becomes absolutely essential. Thus drama is basically histrionic art and a treatise on dramaturey would be called incomplete if it does not discuss this very important element of drama.

After discussing the sentiments and states the ND turns to Abhinaya. Abhinaya is derived from the root Ni 'to lead' with the prefix 'Abhi' meaning 'towards' or 'near', so called because it leads the Artha or sense towards the spectators The ND takes 'Abhi' in the sense of vividly (graphically or picturously). So Abhinaya conveys the sense very graphically to the spectators1.

Abhinaya is of four types:

- 1. Vācika, 2. Āngika, 3. Sātvika, 4. Ābārya.
- 1. Vācska (verbal) is so called because its burden is to imitate speech. Drama is intimately associated with speech. The actor is supposed to imitate the speech of the character in keeping with the sentiment or state to be conveyed. While representing the heroic or the furious sentiment the speech should be vigorous. It ought to be mild and soft if the sentiment is Srngara and so on. Thus speech should convey properly the different states such as anger, pride, etc. or shivering, horripilation, etc. and that is why the playwright often puts some stage-direction such as "angrily", "with agitation" etc. If the speech is imitated without any Bhava, it is merely recitation and not Vācika Abhinaya.

Here the ND touches a subtle problem connected with the concept of Abhinaya. Is it really possible for the actor to imitate the mental or physical conditions of a person, say Rama, who lived before centuries and whom he has not seen personally? Even the spectators have not seen Rama in person and so cannot assert whether or not an actor is truly representing the states of Rama. So the imitation in this respect cannot be real. The actor, on account of the intense study of the life of Rama depicted by the dramatist and continuous practice, feels as if he has personally seen Rama and unitates him. In fact, he imitates the ways of the world. The spectators superimpose the actual Rama upon the actor being deceived, as it were, by the realistic and life-like four-fold Abhinaya of the actor, and being spell-bound by highly attractive music and hearing the conventional usage of the names Rama, Sita, etc. with reference to the actor or the actress and they feel one with the pleasant or painful conditions of the characters.

The spectators superimpose Rāma and others upon the actor irrespective of the fact whether they have seen Rama or not; otherwise they

<sup>1.</sup> ND p. 188.

would feel that all this is artificial and would not be able to be one with the states of Rama and others. Drama thus creates a world of illusion, nevertheless it is possible to enjoy Rasa even out of illusion, e. g., a man experiences Rasa even it he sees a damsel, an enemy or a thief even in dream (which is really untrue); otherwise how could the consequents of Rasas, such as Stambba and others be seen in such cases?

The ND here points out that the poets describe the life of Rāma as visualised by the great seers (Rṣis) by their extra-ordinary power of omniscience<sup>1</sup> and so what the poet describes is not false but perfectly true, more true than what is seen by one's own naked eye.

In fact the poet's business is not to depict the historical truth. He is not a historian. From history he borrows merely the names of the characters and certain incidents or episodes connected with them. It is he who has to furnish the lifeless skeleton with flesh and blood and new spirit. His work is not a faithful reproduction but a new creation. As Aristotle puts it, "The poet's function is to describe, not the thing that has happened but a kind of thing that might happen."

# 2. Angika - (Bodily gestures)

It means gesticulation by limbs of the body such as head, hands, breast, waist, sides, feet, eyes, eye-brows, lips, cheeks, chin etc. This bodily action or gesticulation should be such as would convey the emotion such as anger, love, enmity, joy etc. And thus there are several types of movements of limbs. Consequently, the movements of the head are of 13 types such as Akampita, Kampita, etc. There are 36 types of glances and various types of looking. There are many types of eyelid-movements. There are seven types of eye-brow movements. Then ND then refers to six types of nose-movements, six types of cheek-movements, six types of movements of lips (rather lower lip) many types of chin-movements.

In fact a poet himself is a seer (cf, kavis tu krāntadrastā). One who does not have a vision of life cannot aspire to earn reputation as great poet.

<sup>2.</sup> Anstotle on the Art of Poetry, p. 48.

<sup>3.</sup> For detail refer to NS VIII, 17-38.

<sup>4.</sup> ibid. 43-110.

<sup>5.</sup> ibid, 111-118.

<sup>6. 1</sup>bid. 119-129.

<sup>7.</sup> ibid. 130-136.

ibid, 117-140.
 ibid, 141-146.

<sup>10.</sup> ibid. 147-152.

<sup>11.</sup> ibid. 170-175.

 Sātvika-(Tempermental). The gesticulation for which concentration of mind (Sattva) is indispensable is caled Sātvika. This is essential at the time of representing the Sātvika states such as Svarabbask Stambba, etc. or such actions as emitting foam from the mouth, etc.

This is different from verbal gesticulation as this does not form any speech. Nor this is physical as we do not find a clear and evident movement of limbs.

The ND adds that this is to be represented in keeping with the nature of the character which may be Uttama, Madhyama or Adhama.

Ahārya - Extraneous representation - (dresses and make-up).
 This is an imitation of colour (such as white, black, etc.), taste, fragrance, dress, weapons, carriage, etc.

In short, this differs from the earlier three as they were primarily related to body, while Ahārva is different from physical gesticulations as it depends on external objects such as garments, make-up, etc. This is in keeping with the place (region or country), time, family, nature, conditions, sex, etc.

The ND does not admit of Citra Abhinaya as it can be included in Ängika, Samanya Abhinaya too can be included in vacika etc.

Critical remarks:

After the discussion of Rasa and Bhäva, the ND turns to another important problem of dramaturgy viz... Abhinaya. The ND does not treat this topic at length as does the NS. The latter devotes several rehapters? to the discussion of gesticulation or histrionic art whose value in a drama can never be over-estimated. Drama is a spectacular form of Poetry (Draya Kāvya) as against all other forms of poetry which are only to be read or heard (Sravya Kāvya). The success of a drama lies in its successful representation on the stage. Even some of the best dramas fail on the stage. The dramatist has, therefore, to be very vigilant about this aspect of drama and so long as its representation fails to gratify the learned criticis the dramatist can never sit at rest. The success of this representation depends mostly upon the actors. Actors are not supposed to repeat the dialogues of a drama in a parrot-like cold way but have to reproduce with appropriate gestures of hands and

ND. p. 19t.
 Ch. VIII treats of gestures of munor limbs, Ch. IX of hands, Ch. X of other limbs;
 Ch. XI, XII. XIII treat of other movements, Ch. XXI treats of Ahárya Abhinaya,
 Chs. XXII, XXIV, of Sămânyābhinaya, and Ch. XXV of Citrābhinaya.

<sup>3.</sup> Cf. Sák, - A paritosád vidusám - I,2.

feet, modulation of voice (in accordance with the emotion to be conveyed) and appropriate expressions on the face, without which the drama will fail to make the emotional appeal to the spectators or give them sestbetic delight (Rasa) which is the 'summum bonum' of drama or any form of literature'. Abhinaya is, therefore, a means for creating Rasa. Thus the art of acting forms 'the indispensable adjunct of dramaturgy''.

This actually is the scope and importance of Abbinaya. But it will easily be seen that it is primarily the concern of the actor and not the dramatist. Nevertheless, the dramatist cannot ignore this aspect. When he writes a play he has always to keep before his mental eye the demands of the stage and that is why he supplies the dialogue with various stage-directions ( such as "angrily" "gesticulating shame or love-torment or pity" etc.)

Among these four types of Abhinaya, Vācika is the most important, the others (i.e. Āṅgika, Sātvika and Āhārya) being meant for helping it.

Bharata has devoted two complete chapters on Sāmānyābhinaya which he divides into three types, viz., arising out of speech, physical action and mind and includes therein the qualities or natural characteristics (and types) of the various dramatic personages such as the hero, the heroine, their helpmates, the actor, the stage-manager, etc. The ND does not recognize it independently as that Abhimaya consists in a fusion of two or more of the four Abhimayas.

Bharata has also devoted one chapter to Citrabbinaya which he defines as the occasional peculiarities in the physical and other gestures. But this again, according to the ND, can be included in Angika Abbinaya.

Cf. Na hı rasād rte kaścid arthah pravartate.

<sup>2.</sup> Encyclopaedia Britanica No. VII, p. 391.

<sup>3.</sup> NS (KM) XXII, XXIV.

<sup>4.</sup> NS (KM) XXV.

NS (KM) XXV, 1.

# CHAPTER IV

# MISCELLANEOUS TOPICS COMMON TO ALL TYPES OF DRAMA

Chapter IV of the ND deals with miscellaneous topics concerning dramaturgy. It is named Sarvatīpakasādhārapılakṣaṇa i.e. a chapter defining and explaining some miscellaneous features which are common to all forms of Rūpakas. After discussing the nature, form, structure and peculiarities of all the Rūpakas the authors here take into consideration miscellaneous things that a playwright ought to be conversant with.

The chapter begins with the discussion of Nandi.

A drama should invariably begin with Nāndi. It consists of blessing or propitiation of a god, a king, an assembly, a master, the goddess of speech (Sarasvati), the poet, etc. It consists of six or eight padas<sup>1</sup>.

Nāndī is indispensable. Other Aṅgas of Pūrvaranga such as Utthāpana and others are not so. They may or may not be introduced.

Then the ND quotes Nandi verses from Bharata's NS by way of an illustration<sup>2</sup>. The four verses in Anuştubh metre quoted here constitute 12 subordinate sentences pronouncing blessings.

The ND points out here that the length of Nandi differs according to the nature or shape of the theatre. In a triangular theatre the Nandi can consist of maximum of 12 padas and minimum of 3 padas. In a quadrangular theatre it consists of sixteen padas (at the most) or four 'padas' minimum. This would mean that in a triangular theatre ordinarily it should consist of 6 padas while in the quadrangular one it should consist of 8 padas.

The ND then explains the place of Nandi in Pürvaranga. Nandi forms an essential part of Pürvaranga. It is the twelfth out of the nineteen Angas. But all these nineteen are not indispensable. The ND discusses only Nandi and does not discuss the rest because some of them are too obvious or well-known, some are futile, while some are voluntary (not indispensable). Nandi, on the other hand, is indispensable and a

The word 'pada' in the definition is ambiguous. Pada may mean a word or a quarter
of a stanza. According to some 'pada' does not mean a full sentence but a subordinate
sentence or a clause (Avantara vakya).

<sup>2.</sup> NS (GOS) V, 110-113.

<sup>3.</sup> It is not quite clear as to why the length of Nāndi should vary according to the shape of the theatre. There is hardly any causal relation between Nāndi and the shape of the theatre.

<sup>4.</sup> ND, p. 193, lines 4.

good act should be preceded by some utterance; that is why Nandi alone is discussed. The poets also at the commencement of the play invariably put the stage-direction viz. "Then enters the stage-manager at the end of Nandi".

In case the Nāndi by the poet is not found even then the Nāndi by the stage-manager must be performed. The Nāndi is to be recited by the stage-manager and actors.

#### Critical Observations

Nandi forms a very important part of Purvaranga. But here a few points about the conception of the ND regarding the Nandi and the Purvaranga of which it forms a part<sup>3</sup> deserve to be noted.

The NS of Bharata gives a detailed treatment of the Pārvaranga (the preliminaries of a play). These preliminaries are, in fact, so lengthy that they are apt to exhaust the patience of any human being-actors as well as the spectators. Their performance involved practical difficulties. Naturally enough, therefore, slowly and gradually these apparently useless limbs of Pārvaranga began to be dropped one by one.

Bharata himself is not unaware of the tediousness of this lengthy and complicated religious ceremony and lays down that the lengthy pfirvaranga-ceremonies may be curtailed so that it may not try the patience of the audience. This practical difficulty Bharata himself might have felt in his own time. This hint of Bharata's NS was taken very seriously by the dramatic companies after the time of Abhinavagupta, and the process of the curtailment or graudal dropping of all the items of Pfirvaranga began!. In the days of the ND it is quite possible that other Angas of Pfirvaranga were not popular and only the Nandi had survived.

The word Nandi has been variously explained. It is commonly derived from 'Nand' (to please). It is so called because it pleases gods<sup>7</sup> as it eulogizes them. It pleases the spectators too as it confers blessings upon

Here our authors seem to have Bhāsa in their mind whose dramas began with the entry of the Sütradhära,

The problem has been discussed in detail by Prof. R. B. Athavale in his article "The Problem of Nandi and Pürvaranga".

<sup>3.</sup> Vide NS, chapter V.

The words like 'Alam ativistarena' (i, e, enough of the formalities) clearly point to this.

s. Cf. NS (KM) V. 162-164.

<sup>6.</sup> R. B. Athavale : The Problem of Nandi and Pürvaranga.

Nandanti devatā asyām iti nāndī.

them1. The BP tries to derive it from Nandi, the bull of Lord Siva,2 merely on the basis of verbal similarity being permitted by Yaska to do so when it is not possible to do otherwise3.

#### DHRUVĀ

After Nandi, the ND takes up the topic of Dhruva. Dhruva here dealt with is the Dhruva of the poet and is different from Rangadhruvas. and Ganadhruvass discussed by the NS of Bharatas, which form a part of the stage-performance.

Dhruva is defined as a metrical composition which is fit to be sung and which has strikingness of sense? consisting of the various descriptions of lakes, forests, etc., or of day, night, twilight, etc. or of animals, such as an elephant, a horse, a lion, etc. or of some sentiment such as love, pathos, etc. But the sense should be such as would help the relevant plot.

#### Types of Dhruva

Dhruva can be divided mainly into five types -

- Prāvešiki, 2. Naiskrāmiki, 3 Ākṣepiki, 4. Prāsādiki and 5. Āntari.
- 1. Pranesiki When a particular song ornamented by the figures of speech like Paronomasia (Slesa) and speech of brevity (Samāsokti) is sung in keeping with the sentiment, state (Bhava), nature, condition, etc. of the character that actually enters the stage, that Dhruva is known as Pravesiki i. e. having entry as its purpose. The illustration is from the Anargharaghava where the arrival of Visvamitra (with a view to taking away Rama for the sake of protecting his hermitage) is suggested under the pretext of the description of the sunrise8.
- 1. Cf. NS V, 24 Asirvacana. .etc. The BP too explains it similarly (I, 179). BP, p. 196.
- उ Cf. Nirukta ----- अक्षरवर्णसामान्याश्वित्रेयात -----। ( प्रष्ट-५७ )
- 4 By Rangadhruvās the ND seems to refer to those Dhruvās which were employed in the lengthy Purvaranga ceremony where Bharata ordains the use of various Dhruvas (NS, Adhyaya-V)
- 5. By Ganadhruvās the ND seems to mean those Dhruvās which were introduced merely for the purpose of music, at the time of enacting the play. Dr. V. Raghavan in his article 'Music in Ancient Indian Drama' observes, "In the great classical period, when the prose-verse dramatic master-pieces were produced, stage artists had their own composers who wrote the Dhruva-music, using the poet's contextual verses for guidance." (The Journal of Madras Music Academy Vol. XXV p. 864.) 6. ND. p. 154.
- 7. Citrārtha geya rūpaka ND, IV, 155 Here Rūpaka is taken in a peculiar sense, viz, a metre which has a specific number of syllables, Cf. Rūpakath niyata-mātrāksarath
- 8. Vide Anargh. I, 13.

The ND gives another illustration from the Devicandragupta¹ where the entry of Kumāracandragupta is suggested under the pretext of the moonrise.

Naiskrāmiki - When a song is introduced with a view to suggesting the exit of a character from the stage for some reason at the end or the middle of an Act, it is known as Naiskrāmiki, i. e. having exit as its purpose.

The ND illustrates from the DevI. (Act V) "The moon (Candra) is going to assault the planet in the form of the sky...etc." suggests the going of Candragupta towards the palace.

3. Asseptist - This is to be introduced when a new sentiment is brought to rise having subdued the one aircady present. It suggests the introduction of a sentiment other than the prevailing one, e. g., in the UDR, having brushed aside the sentiment of love, the heroic is introduced by the verse uttered from behind the scenes, "O, you hermit, holt, where are you going now?" etc.

4. Prāsādiki - It is introduced to strengthen a particular Rasa by developing its Vibhāvas, etc. or to inform the audience of the mental state of the character which has entered the stage.

The ND adds here that according to the old tradition this type must be introduced after the introduction of Praveśiki and Ākşepiki.

5. Astart - It is meant to fill up the gap? When there is a shocking news such as the loss of wealth, or when in the case of a violent performance, there is a possibility of the person falling into a swoon or the like, out of fatigue, or the falling down of the garment or an ornament, this is sung in order that the person may get time to recover and that the adverse effect of the unexpected occurrence on the mind of the spectators may be wiped out. This Dhruvā is sung by an actor or an actress from "behind the scenes." It is in keeping with the current sentiment or the coming one.

This five-fold division of Dhruvas cannot be taken very rigorously because there can be other divisions too but they are not so much used. The above-mentioned five divisions are very commonly found in literature and hence only five are mentioned.

#### Critical Remarks

Dhruvās may be well compared with the lolk-songs. They appear to have evolved from the Vedic metres. Just as Vedic Sanskrit is reckoned

Vide ND, p. 194.

<sup>2.</sup> Antaram chidram tatra bhavā āntarī - ND, p. 195.

to be the origin of the classical Sanskrit as well as Prakrit in the same way Vedic metres may be reckned to be the origin of the classical metres on the one hand the Dhruväs on the other. These metres were not rigid like the Sanskrit Vyttas which therefore were not so fit for being sung.

The different types of Dhruvās indicate the different functions that Dhruvās perform in drama. They may be used to suggest the entry or exit of a character. The proper music on the stage behind the scenes is bound to enhence the dramatic effect of the entry or exit of a character. Similarly apt and appropriate music behind the scenes goes a long way in creating a proper psychological mood in the audience to enjoy different Rasss.

The NS XXXII treats exhaustively of the nature of Dhruva and its various types. Dhruva has more purposes than one. The NS discusses them in detail. It was employed in Pürvaranga. Pürvaranga was a very elaborate procedure and the author of the NS requires Dhruvas in that procedure at some intervals. Moreover, Dhruvas were specially employed to introduce the element of music in the play. There can be many types of Dhruvas according to their metre and nature.

The Särngadharapaddhati begins the topic of Dhruvās with the vorse. "Just as there can be no knowledge without discrumination (Viveka), no meditation without spiritual interest, no alms without faith, in the same way there can be no song without Dhruvaka", and then discusses its sixteen divisions. It appears that these Dhruvās are particular metres governed by the number of syllables or by their quantity (Mātrā) and by the rythme (Tāla).

On a close observation of the works on dramaturgy we find that Dhrud's were mainly connected with song and music. Music plays an important part in drama\*. Ancient rhetoricians were not ignorant of this magical effect of music and song. From the early times literature was usually meant to be sung, and so we find most of our ancient

<sup>1.</sup> Śārngadharapaddhati, verse No. 1965.

<sup>2.</sup> Ibid, verses 1976-1995.

Frof. D. R. Mankad writes, "In the actual practice of the performance of a drama, there was a muscul programme gone through. At the entrance of particular characters in particular scenes, certain anogas were sung declaring their entrance, Takey were called Dhruyfa", The Types of Sanskrit Drama, p. 181; also compare Sanskrit Drama, p. 38.

Dr. V. Raghavan has elaborately treated of this topic in his article "Music in Ancient Indian Drama".

literature to have been composed in verse. We know thereby how intimate was the relation between song and literature in old days.

Bharata gives a number of such Dhruvās. But Dhruvās of the ND are rather different from those of the N5 in the sense that Bharata mentions them as forming a part of the elaborate ceremony to be performed before the drama is actually staged (i. e. Pūrvaranga) or they are introduced by the stage-manager in the play at his own descretion, while those of the ND form a part of the play proper. The Sarasvati-kaṇṭhābharaṇa mentions Dhruvā as one of six divisions of Śravya Kāvya² and points out that its purpose is the entry of a character or depiction of a sentiment².

The use of Dhruvās is mostly found in ancient plays. Rājašekhara and Murāri too have used them (In the prologue of the Bālabhārata, Rājašekhara points out that Dhruvās are the very essence or spirit (lit. soul) of Drama). They are songs which serve a triple purpose in the play-4. Firstly, they reveal a part of the plot. Secondly, they entertain the spectators, and thirdly, they combine the different sentiments. The early origin of Dhruvās is significant. Music and dance have played a very important role in the origin and development of Sanskrit drama. Even today in primitive societies singing and dancing have been the chief means of entertainment. The very fact that our most ancient literary works were in verse also indicates the importance of song.

In the Bālabhārata the meeting of Vasistha and Vālmīki is suggested by Prāvešikī Dhruvā. The Prakrit verses of the Vikramorvašīya (Act IV) furnish us with a number of Dhruvās. The song of Hamsapadikā in the Sāk, Act V, may also be taken as an illustration of Dhruvā

The illustration of Åkşepki Dhruvā as given by the ND forms a purely classical Sanskrit metre. It is written in Sanskrit too. Thus it would not be correct to say that Dhruvā should be in Prakrit only. Prakrit might have been usually selected by the poets simply because Prakrit, because of the flexibility of grammar and phonetic variations, its simplicity and sweetness, was more suited to song than classical Sanskrit which is so rigid and bound up by rules of grammar and composition; classical metres also are highly regularised by rigid rules of metrics and so are more fit to be recited than sung.

Compare the early Sanskrit name for literature, viz, Kžvya (i. e which is fit to be sung). And the poet is known as Kavi - one who sings.

<sup>2.</sup> Cf. SK II, 140-141,

<sup>3.</sup> Seyam pātrapravešarasānusandhānādiprayojanā dhruvā -: bid. p. 307.

<sup>4.</sup> Dhruvā hi nātvasva prathame prānāh - Bālabhārata (prologue).

The BP discusses the topic of Dhruvās in about twenty verses. Here it is pointed out that the language in which Dhruvās are written is Saurasenī while in the case of divine characters it may be Sanskrit<sup>1</sup>.

From the illustrations of the Prāvcšiki and other Dhruvās it appears that the Dhruvās are generally symbolical (especially when the entry or exit of a character is to be suggested). Thus in Dhruvās cited by the ND the entry of Visvāmitra and Candragupta is suggested by the rise of the sun and the moon respectively.

From the above discussion we can come to the following conclusions -

- Dhruvās were originally particular metres. These metres were governed by the quantity (Mātrā) of syllables or merely by the number of syllables (Akşara).
  - 2. They were sung.
  - 3. They were employed at different places with various purposes -
  - (a) They were employed in the religious ceremony called Purvaranga.
- (b) They were at times introduced in a play merely with a view to creating a musical effect.
- (c) They were introduced with the dramatic purpose of helping the plot-development.

4. They were usually in  $\mbox{ Prakrit especially when the purpose was to create a musical effects.}$ 

Still however, there is no specific rule as there have been Dhruvās in Sanskrit too $^{\rm 3}$ .

While discussing the relation between Greek and Sanskrit drama Prof. K. B. Dhruwa remarks that the Dhruwas have something in common with the chorus in ancient Greek drama which was used to develop action and join the different parts of the plot, the essential difference being only this: 'Greek chorus was related to the plot while Dhruwas were to the hero'.

BP, p. 303, lines 17-18.

<sup>2.</sup> Thus is further corroborated by the fact that Dhruvās seem to have developed in provincial languages. In this connection it may be noted that the word Dhruvaka for Ophruvaka in Gujarat seems to have been derived from Dhruva The term Dhruvaka is used for a line which is to be repeated every now and then in a song (usually a folk-song).

<sup>3.</sup> Vide the illustration of Aksepiki Dhruva as given by the ND (p. 194).

<sup>4.</sup> Cf. Sahitya ane Vivecana, Part I (in Gujarati), pp 103-6.

But if we look to the various types of Dhruvās there is nothing to prove that Dhruvās must be related to the hero only, even though  $\alpha$ large majority of Dhruvās that we find in Sanskrit dramas to have a direct or indirect relation with the hero.<sup>1</sup>

## Types of characters in a play

- After the discussion of Nāndī and Dhruvā, the ND turns to one of the most important elements of Drama, viz., characters. In a typically Indian manner a detailed classification of characters is given. This classification is made from different angles. The first is the classification on the basis of sex according to which characters are primarily of two types:
  - (i) Men characters and (ii) Women characters.
  - On the basis of their qualities each of these can be subdivided into :-
  - (i) High or Uttama.
  - (ii) Middling or Madhyama.
  - (iii) Lower or Nica.
- (i) The male with excellent character ('Uttama) possesses the following qualities: He is a protector of the refugee, courtious, sacrificing, well-verved in the ways of the world and all sciences, possessed of poise, courage, sense of honour and justice.
- (11) The male of the middle type has all these qualities in a mediocre degree.
- (iii) The male of the lower type is sinful, slanderous, slothful, ungrateful, quarrelsome, impotent, greedy of women, harsh-tongued and a dullard.

Similarly, a woman with an excellent character has the following virtues: She is bashful, tender, calm, serene, gay, modest, born of a high and noble family, skilful, and affectionate. The remaining two types of female characters are not discussed but they resemble the corresponding types of males. That is to say, the middling one will have the above qualities to a mediocre extent and the lower woman will have all the vices belonging to a male of the lower type.

The authors of the ND give another classification of character on the basis of their nature or lemperament as compared to their age and state -

- i. Appropriate.
- ii. Inappropriate.
- iii. Befitting the role.

<sup>1.</sup> Vide Dhruvās of Vikram, or Sāk,

The appropriate indicates apt mental condition looking to the age, position, sex, etc. of a character. A male character must exhibit masculine qualities while a female must have feminine grace. Inappropriate variety will occur when an old man exhibits childishness and vice versa. The last variety will include a state when a male will show womanliness when he has taken the part of a woman and vice versa.

### Ouatities of a hero

Usually the hero must be of the high (Uttama) type but occasionally even a low one can figure as a hero as in Bhāpa and Prahasana where the chief purpose is to provoke laughter and indicule. They are an exception to the general rule that only a high or a middle (as in Prakarana) character can stand as the hero

The ND now defines the hero and explains his qualities -

The hero is one who achieves the fruit and never suffers a catastrophe. He must possess the following inborn qualities at least-

- i. Tejas is the sense of honour which shall retaliate any kind of insult or offence even at the cost of one's life.
- ii. Vilāsa is vivacīty which implies a firm step and a firm glance and a laughing voice.
- iii. Mādhurya is the grace manifested in the display of but slight change of demeanour in trying circumstances.
- iv. Sobhā indicates brilliance at the time of showing competition, heroism, etc.
- v. Sihairya is steadfastness in accomplishing one's objects inspite of the impediments or misfortunes.
- vi. Gambhirya is impassivity or superiority to emotion even at the time of great mental agitation.
- vii. Audārya is the nobility exhibited in sacrificing one's own life for the sake of the good.



viii. Lalita - or sportiveness includes the natural innocent expressions of love such as side-long glances, striking speeches, self-decoration, etc.

#### Critical observations

Characters form an important part of drams. The dramatic development of the plot is possible through characters only. Thus the treatment of this topic becomes necessary in a treatise on dramaturgy. The characters have been usually divided into (i) High, (ii) Middle and (iii) Low. There is another type of division given by the ND on the basis of the nature of the characters into (i) Anurūpa, (ii) Virūpa and (iii) Rūpānurūpin.

The eight qualities of a hero are in accordance with the NS and the DR. Materially there is no change in the definitions of the qualities too. Only the wording is slightly different. The NS (Ch. XXII) treats of the topic at full length. The DR in the beginning of Chapter II treats of the qualities of a hero. The DR is more informative and exhaustive in the treatment of the topic.

The DR illustrates each quality in the commentary by Dhanika but the ND does not think it necessary to do so probably because in that case the work would be unnecessarily lengthy. The topic is also simple and requires little of explanation.

### The Hero of the Pataka or the Prakarl

After the discussion of the hero, the authors of the ND discuss very briefly the nature of the hero of the Patakā or the Prakarī, i.e., the hero of the sub-plot (Gaupa nāyaka). He is a companion to the hero and is not directly concerned with the achievement of the main fruit. He is concerned with the fruit of the sub-plot. He is depicted to be inferior in qualities to the hero, so that the personality of the hero may not be overshadowed by him.

### Pratināvaka

He is the opponent or the enemy of the hero. He is avaricious, stubborn, criminal, vicious, and ultimately meets with disaster. He corresponds to the villaim of a modern drama. His object is to create obstacles in the path of the hero. In the story of Rāma, Rāvaņa works as Pratināyaka against Rāma. Duryodhana may be looked upon as a Pratināyaka against (the Pāpāsvas or) Yudhisphira.

The Pratinayaka should have the qualities opposite to the hero. He symbolizes the wicked (or devilish) elements trying to harass the good and virtuous. But ultimately truth becomes triumphant.

#### Low characters in drama

The authors of the ND now turn to the low characters such as the Vidūsaka, eunuchs, the Śakāra, the Viṭa and attendants.

The Sakāra is the brother-in-law of the king. He is the brother of the royal concubine who is of low caste<sup>1</sup>. He is meant to produce humour.

The Vita is the knower of any one\* of the fine arts such as singing, etc. which would entertain the king. The word is derived from the root 'vid' to know. The word will thus mean 'one who knows' i.e. cultured. He is 'a perfect man of the world with literary and artistic culture to boot.'

His position in drama is usually subordinate, but in a Bhāṇa he plays a very important part where he describes his adventures or those of others. He usually accompanies a courtesan. In the MRC he is also related to the Sakāra.

Bharata describes him thus: He is found with gaudy clothes and ornaments. He is easily excited and easily pacified, He speaks Māgadhi Prākrit and belongs to Adhama type of characters,

The character of Sakāra finds a very important place in the MRC of Sādraka where he acts as a villain and makes the audience laugh at his stupid speeches and awkward actions. He has earned this title on account of his overuse of 'Sa'.

## The Vidușaka (Jester)

He holds an important place in the Sanskrit drama. His chief purpose is to produce laughter. It may be produced in three ways (i) by physical deformity such as baldheadedness, crippledness, having long protruding teeth, misshapen face, etc. (ii) odd and unusual dress such as a very long attire (iii) strange and ludicrous speech such as irrelevant, meaningless, vulgar chatter. In short the Vidüsaka is ludicuous in physical appearance, dress and speech.<sup>3</sup>

All the Vidüşakas are personal friends of the hero. They are of four types (i) an ascetic (ii) a Brahmın (iii) a king's employee and (iv) a pupil. The ascetic type of Vidüşaka is used when the hero is a god. He is a pupil when the hero is a Brahmin. In the case of the hero being a king or a merchant, he may be any of the three types except the pupil.

Bharata refers to Śakāra, Viţa, etc as low characters. Vide NS (GOS) XXIV, 14;
 SD III, 46.

ND IV, 167. By 'any one' the ND seems to mean 'at least one'; also cf. Ekavidyo vitah - DR II, p 9.

<sup>3.</sup> The ND, p. 199; also cf. RS - Vikṛtāṅgavacoveśaih hāsyakāri Vidūṣakaḥ (I, 92)

Here the ND seems to have followed Bharata1. But the ND deviates from Bharata in one point, viz., Bharata allows a Brahmin only as the Vidūşaka of the kinge while the ND allows any of the three except the pupil. It is likely that this modification by the ND may be based on the observation of the actual dramas even though at present we do not. come across any piece of drama where the Vidūsaka of a king is an ascetic or a king's employee. It is also quite probable that such works are now lost to us

The ND then gives an interesting etymology of the word Vidűşaka. The root here is 'dus' (to spoil) with the preposition Vi' which means 'excessively' (Visesena). Vidūsaka is so called because he spoils (i. e. completely or in a particular (Visesena) manner, peace by conflicts and conflicts by peace in the case of heroes in separation of love and that he causes the separation to be forgotten by affording diversion.

Keith takes the word Vidusaka to mean "one given to abuse,"3 Dr. A. N. Upadhye explains the word as "a hyper-Sankritic back-formation of 'Viūso' or 'Viūsao' in Prakrit (with 'Ka'-suffix) which is to be connected with 'Vidvas' in Sanskrit'. Dr. G. K. Bhat does not agree with either of these scholors and takes the word to mean "one who has a characteristic mode (V1) of fault-finding (Dus) with a view to evoking laughter "5.

The Vidūsaka is one of the most conventional characters of Sanskrit drama. His humour is quaint and stereotyped. Bharata has described in detail his nature and characteristics such as deformity, stupidity, gluttony, timidity, etc. All the Vidūsakas in Sanskrit literature share these common characteristics and lack individuality excepting those of the great poets like Kālidāsa and Śūdraka who have tried to infuse some new spirit in this character.

# Helpmates of the Hero

A hero should have helpmates. They are the royal prince, the commander-in-chief, priests, ministers, foresters, feudatory princes, ascetics and others. Some help in matters relating to administration of royal affairs (Arthacinta), some others in matters of love, and some others still in matters pertaining to religion.

Cf. NS (GOS) XXIV. 16-20.

<sup>2.</sup> NS (GOS) XXIV, 20,

<sup>3.</sup> Sanskrit Drams, p. 39.

Candralekhā (introduction), p. 26.

Vidůsaka, pp. 85-89.

These helpmates are essential for the hero. The success of the hero of the Dhiralalita type rests on his helpmates. The hero of Dhiroddhata type has his success resting on both, himself as well as the helpers.

#### Attendants of the harem

The authors then discuss the attendants of the harem. They are as under:-

- Kâruka is an impotent person but is of good conduct and worthy.
   Works as a door-keeper.
  - ii. Kancukin is effeminate and not of condemnable caste.
  - iii. Varşavara or eunuchs are impotent, obedient and modest.
- iv. Nismunda is one who is completely impotent and idle. He is employed to send for women.
- v. Pratikāri (door-keeper) has the function of announcing to the king political events.
- vi. Mahattarā (duenna) is one who sees to the punctual performance of auspicious rites.
- vii. V<sub>f</sub>ddkā an old experienced lady who is conversant with the tradition and customs of the earlier kings.
- viii. Šilpakārikā (a crafts-woman) is well-versed in painting, shampooing, fanning, and other fine arts.

#### The Heroine

Heroines are divided into four types on the basis of their special strata -

- 1. Kulajā (high-born).
- 2. Panyakāmini (a harlot).
- 3. Divyā (Divine).
- 4. Kşatriya.
- A harlot must be depicted love-lorn in all plays (except in Prahasanas which have mere farce for their aim), e.g., Vasantasenā in the MRC. For the sake of ridicule in the Prahasana the courtesan may not be after the hero.

When the hero is divine or a king the courtesan should not be depicted as the heroine. A divine courtesan, like Urvasi in the Vikramorvasiya, however, could be introduced as the heroine.

Moreover, on the basis of their age and mental state the heroines may be divided into three types:-

- Mugdhå (Inexperienced) She is shy in her love (being ignorant about it) and gentle in anger. She is of budding youth and love.
- 2. Madhyā (Partly experienced) She is full of love of the (rising) youth, and anger, She is conversant with the pleasures of love and permits its indulgences even to the point of fainting. Madhyā again is of three types: Dhirā, Adhirā, and Dhirādhirā. Dhirā (sell-controlled) rebukes her erring husband with sarcasm and double entendres. Adhirā (Uncontrolled) chides her husband with tears, sided by harsh words. Dhirādhirā (Partly controlled) rebukes her husband with tears, sarcasm and harsh words with double entendres.
- 3 Pragalbhā (the experienced) She is well advanced in age, love's anger (Manyu) and love. She is so passionate that she faints at the first embrace (touch).

Just as Madhyā she also is of three types - (1) Dhīrā. (1i) Adhīrā, (1ii) Dhīrādhīrā. Dhīrā when angry is pretendedly respectful and is indifferent to the pleasures of love. Adhīrā is wont to scold and strike (uses threats and blows) against her husband. Dhīrādhīrā employs the weapons of raillery and equivoke.

Still from anther point of view, depending upon her relation to her lover, the heroine is divided into eight types -

- Progitapriyā (or Proşitabhartṛkā) (a heroine with her lover absent abroad) is one whose husband has gone to some foreign land for earning wealth or such other reason. She does not decorate herself.
- 2. Vipralabdhā · (Deceived heroine) When the lover d es not turn up even after fixing the appointment at a rendezvous or even when the heroine sends a messenger to call him the heroine is known as Vipralabdhā.
- Khandida (enraged heroine) is a lady overpowered by jealousy on finding her lover disfigured by the marks of union with another lady.

The difference between Vipralabdhā and Khanditā is that in the former the lover is not attached to another lady while here he is.

4. Kalahāntaritā - (a heroine separated from her lover by a quarrel) - When the lover has left being tired of the quarrel through jealousy and does not return, the heroine is known as Kalahāntaritā.

This type of heroine, because of the quarrel, is not eager to meet her lover at all, while Khanqita is anxious for the union and is highly jealous on finding her lover attached to some other lady.

5. Virahotkanthila - (distressed by her lover's involuntary absence)
Here the separation is caused not by the lover's attachment to some

other lady. The heroine gets anxious. There is no quarrel (as in no. 4) nor jealousy as in the case of Khanditä and so the union with the lover is sure in no time. Thus she differs from other heroines in separation where separation is due to pride, jealousy, etc.

- 6. Vāsakasajjā (awaiting her lover in full dress). She decorates herself as the lover is going to stay at night and would come at the fixed time. In the earlier types there is love in separation (Vipralambha) while here there is love in union (Sambhoga).
- 7 Svädhinabharirkā (a heroine having her husband in subjection). The husband is at her beck and call being enamoured of her beauty and youth She feels delighted. She is not different from No. 6 as both have their husbands at hand.
- 8. Abhisārikā (a heroine moving towards her lover) She herself goes out to meet the lover or presses him to come to her for the sake of dalliance.

Sanskrit rhetoricians have taken great care and pains in describing with minutely the types and the qualities of the heroines. The NS (KM) XXII 203-212 defines the eight types of heroines and then discusses their dress, behaviour, etc. The DR enters in greater detail and systematically classifies the heroines from various points of view and illustrates each one of them. The later rhetoricians have usually followed the DR and have added several species more. The treatment of this topic finds still more elaboration in the Rasamañjarl of Bhānudatta whose total number of the types of the heroine comes to 1152.1

The treatment of the ND is much similar to that of the earlier authorities such as Bharata and Dhananiava.

The elaborate classification of the hero and the heroine has led certain critics to think that Sanskrit drama does not represent individuals but types. All the characters here are conventional. But this criticism is not justified. First the classification applies only to the hero and the heroine and not to all the characters in the play where the poet is free to exhibit his skill in effective characterisation. Great poets like Bhāsa, Kalidasa, Bhavabhāti, and others have skilfully depicted even their minor characters as possessed of distinct individuality. Characters such as Anasūyā and Priyantvadā in the Sākuntala, Samsthānaka, Dardurāka and others in the MRC, are unforgettable on account of their unique individual personslity.

Even the heroes and the heroines, although they belong to a particular

Vide Rasamañjari (Intro.), p. 6 For a comprehensive treatment of this topic vide Dr. Raghavan's introduction to Srāgāramañjari of Saint Akbar Shah.

type, have their own individual traits, e. g., both Rama and Dusyanta, even though both belong to the Dhīrodātta type, have their own distinct personality; so also Sită and Śakuntalā.

The theory, therefore, puts no restriction on the poet's art of creating individual characters.

The qualities of youthful women

After the discussion of the various types of heroines the authors now proceed on an allied topic of the qualities of youthful ladies. These qualities are divided into three groups:-

- 1. Physical (Ańgaja)
- 2. Natural or inherent (Svabhavaja.)
- Involuntary (Ayatnaja) (at the time of sexual enjoyment).

Those qualities are twenty in number. The authors at the same time point out that the number twenty should not be taken to mean that there are only twenty qualities. In fact, there can be innumerable qualities. But here only twenty are mentioned, as they are more important.

These qualities are like ornaments such as bangles, bracelets, etc. which decorate a person. These qualities really add charm to the personality of a woman.

These qualities specially belong to young women. They are chiefly in accompaniment with youth. In girlhood they manifest themselves slightly, while in old age they mostly vanish. It is in youth that they are distinctly perceived.

These qualities belong to women only. In men also some of them may be found but they are subsidiary. The chief qualities of males are fortitude (Utsāha), etc. All the four types of beroes are possessed of firmness and courage. So these qualities, viz. Bhāva etc. are suppressed by the strong qualities such as fortitude etc. in males.

The first three of these twenty qualities belong to the first type, viz., physical. They are Bhāva, Hāva and Helā. These arise out of the body only, charming due to the blossoming youth irrespective of the external causes such as lovely sight, dress, garlands, etc.

The next group of ten qualities belongs to the second type, viz., Svābhāvika or ionate, related to the very nature (Svabhāva) of the person. They are - Vibhrama, Vilāsa, Vicchitti, Lllā, Vivvoka or (Bibboka), Vihrta, Lalita, Kuttamita, Mottāvita and Külkincita\*. They arise out of

I. Cf. ND, p. 204. The SD mentions twenty eight excellences born of Sattva (Sattvaja alambāra) (III. 89-02.)

The SD refers to eighteen innate qualities adding Mads. Tapana, Maugdhya, Vikeepa, Kutuhala, Hasita, Cakita and Keli, to the above group of ten, (III, 106-110).

the personal sentiment of love at the time of enjoyment with the lover1. All of these ten qualities are not indispensable as they may arise singly or in a group of two or three or more. These ten together with the above three (Physical) making a total of thirteen, signify activity and the physical gestures of the damsels, while the remaining seven of the third group, i.e. Ayatnaja, automatically arise without any sort of effort at the time of sexual enjoyment So they are different from the earlier thirteen which constitute physical activity which is not possible without deliberation and effort<sup>2</sup>.

Now the authors go to define and explain each of them one by one - (i) Angika

- Bhāva (Feeling) is a peculiarity in speech, action, gait, etc. which reveals the internal love and high-bredness<sup>2</sup>.
- Hāva (Emotion) consists of the movement of eyes and brows betokening the awakening of love\*.
- 8. Helā (Passion) When the same emotion (Hāva) becomes permanently rooted, and exhibits exuberance of youth and advancement of love without any special objects, it is termed Helā. In other words, the development of the emotion of love lead, to passion.

It has to be noted here that all these three qualities are purely physical, pertaining to body, and are not concerned with any special mental activity. The ND adds that these three mostly arise from one another. Each succeeding quality arises from and exceeds the preceding one. Bhava, however, does not require any other quality for its manifestation but Hava requires Bhava and Helj, in its turn. Hava.

# (ii) Svabhāvaja

 Vibhrama - (confusion) is a confusion of actions on account of love, intoxication, delight, etc. Here the lady speaks some thing different from what she actually intends, the ornament of hands is put on feet, that of waist on neck and so on.

These changes in physical movements are innate or born of Svabhāva because they arise out of excessive delight at the arrival of the object of love, while the physical (Ańgaja) qualities are seen even in the absence of any such cause.

l. ND. p. 204.

<sup>2.</sup> Cf. Abhi. III, p. 154.

<sup>3.</sup> Cf. DR II, 33.

<sup>4.</sup> Cf. DR II, 34.

<sup>5.</sup> Cf. DR II, 33; NS XXIII, 11.

- Vilāsa (amorous gestures) is charmingness of limbs as well as action like standing, sitting, moving, looking, etc. in the presence of the beloved.
- 3. Vicchitti is the simplicity of dress and ornaments which even enhances the charm owing to the excellent beauty and natural grace.
- Līdā (sportive mimicry) is amorously imitating the speech, dress, activity, etc. of the beloved on account of great regard and love for him.
- 5. Vivvoka (or Bibboka) (affected coldness) is the indifference exhibited towards the favourite objects such as good dress, ornaments etc. on account of pride or arrognace) due to one's good fortune).
- 6. Vihyata (want of response) is keeping mum even at a time when one must speak, on account of bashfulness, deceitfulness or innocence (Maugdhya). It is also meant to exhibit one's bashfulness with a purpose,
- I alsta (lolling) is graceful delicate movement of the limbs such as eyes, hands, etc. without any purpose (just naturally).
- Lalita is distinguished from Vilāsa which too indicates graceful movement of the body, only in one point, viz., in Lalita the movement is without any purpose i. e. unintentional, while in Vilāsa it has a definite purpose.
- 8. Kuṭṭamiia (pretended anger) is faigned anger when the lover cathes hair, lips, breast, hand, etc. Here there is external repugnance shown even though internally the lady enjoys it.
- 9. Moţikiyita (manifestation of love)<sup>3</sup> implies gestures such as rubbing of limbs, yawnıng, scratching the ears, etc. as a result of intense love being absorbed in the thoughts of the lover on his arrival or during the talks concerning him.<sup>3</sup>
- Kilikiñcita (Hysterical mood) is a mixture of smile, tears, fear, laughter, fatigue, anger, pride pain, desire, etc.

These ten qualities are natural in a lady either married or unmarried on account of the development of love<sup>4</sup>.

## (iii) Ayatnaja

 Śobhā (Beauty) - is the brightness of youth, physical charm etc. which a lady obtains when enjoyed by the lover.

<sup>1.</sup> Cf. Abhi. III, p. 161.

Vide NS (by M. Ghosh), p. 443.

<sup>3.</sup> Wilson defines it as "silent expression of returned affection". Vide Dramas, p. 62.

Cf. Abhi. III, p. 159.
 95

- 2. Kānti (charm) When Sobhā is heightened on account of love it is known as Kānti1.
  - 3. Dipti (lustre) When Kanti attains a high pitch it is called Diptis.
- 4. Mādhurya (sweetness) consists in mildness even at the time of agony or uneasiness caused by pain, anger, fear, jealousy, shame, love, etc.
- 5. Audārya (dignity) is not abandoning modesty ctc. even when there are occasions which make a person uneasy,

The only difference between Audārya and Mādhurya is that in the latter there is no change in one's outward appearance, while the former refers to the steadiness of qualities3.

- 6. Dhairya (courage) is abstinence from self-eulogy and rashness (Căpala).
- 7. Prāgalbhya (boldness) is expertness in amorous sports. These seven qualities arise in a woman automatically when she enjoys pleasures of love in the company of her man,

Sanskrit theorists have fairly elaborated this topic. These twenty qualities have been originally mentioned by Bharata in the chapter on Samanyabhinaya4 and the later theorists including Ramacandra and Guṇacandra have followed the same. The SD, as has been pointed out earlier, adds eight more to the list of Bharata. The authors of the ND, on the other hand, remark that there can be innumerable qualities over and above the twenty mentioned here.

## Attendants of the heroine

The ND now touches a minor topic concerning the heroine, viz., her attendants (or helpmates). They are as under :-

Dhātreyi - a nurse who gives milk.

Lingini - a nun.

Prālsveśskā - a companion who remains near the heroine at all times.

Silpini - one well-versed in fine arts such as painting, carving, etc. · Celika - a maid-servant.

Sakki - a female friend.

- ND IV, 189 also cf. NS (KM) XXII, 26 ab.
- 2. Cf. NS XXII, 26 cd, DR II, 36.
- 3. ND, p. 207.
- 4. NS (KM), XXII.

These are all reliable, clever, knowing the proper place, time, etc. modest, and serious 1.

#### Dilects

After an elaborate discussion of the hero and the heroine the ND turns to another important issue in a drama, viz., language or dialect. Sanskrit drama though called so (i. e. Sanskrit) is not purely in Sanskrit but is bilingual, being a mixture of Sanskrit and Prakrit with its varied dialects. Strict rules have been imposed by the NS of Bharata as to which language or dialect should be spoken by different characters. Sanskrit was looked upon as a language of the Āryas -the language of the learned - the language of the civilized and cultured class of society. It was called Girväṇagirā, the 'language of the gods', and having aholo of awe, serenity, sanctity and culture around it, Sanskrit could not be spoken and thus defiled by ordinary persons. It was true that all people could comprehend Sanskrit but the right of speaking that 'language of gods' was reserved by a selected few.

The ND first enumerates those who are eligible to speak Sanskrit. Gods (including goddesses), high and middle types of men (excluding women and low men) are always entitled to speak Sanskrit. Sometimes for some special purport even a queen, or a minister's daughter or a harlot may speak Sanskrit. A queen, for instance, may speak in Sanskrit while discussing the military affairs or so, a minister's daughter at the time of declaring justice, a harlot for exhibiting her learning or pedantry. Real ascetics, male as well as female, such as wandering mendicants, Munis, Śakyas, Śrotriyas can speak Sanskrit in order to show their proficiency in all arts. This implies that in the ordinary course the ascetics have to speak in Prakrit; this is an exception to the rule that men other than low-born are eligible to speak Sanskrit. Those who are disguised as ascetics have to speak Prakrit only in order to conceal their identity.

The ND now turns to those characters who have to speak Prakrit. Boys, children, eunuchs, those overpowered by some evil sprits or Grahas such Piśaca, Śani, etc., intoxicated persons, womanish men, women and even high-born men when maddened by penury or power or loss of wealth speak in Prakrit.

Here too extremely low persons, ghosts, evil spirits such as Piśācas have to speak Paiśaci and Māgadhi mixed together. Those who are merely low speak in Saurasenl. Generally the language should be in accordance with the province to which a person belongs.

The ND now goes a step further and points out that the language (rather sounds) of other creatures such as birds and beasts should be according to their well-known voices so that there is semblance of reality. Persons of different castes such as Brahmins, Banias, untouchables, etc. should speak in a language customary to their own caste and creed. Similarly, villagers, citizens, Vitas and others should converse in the dialect current in their respective societies.

The ND concludes this discussion of speech saying that those rules of speech are to be followed generally, but they are not so rigid and are not to be followed blindly. These rules may be violated if the occasion or the plot demands it.

The problem of different languages to be used by different characters may appear a little strange at the first sight; but it is not so especially when we keep in mind that India is a land of diversities and differences. Travelling from Kashmir to Konkan and from Kaccha to Assam we come across a huge variety of people differing in castes and customs, putting on different costumes, and speaking diverse languages. It was necessary, therefore, for a dramatist to be conversant with the different dialects and use them at proper places. Drama being an imitation of life demands a keen observation of life, in order that it may be realistic. Thus for a work on science of drama it is in the fitness of things to enlighten a budding poet who has not been able to wander all over the country, by giving him the benefit of the vast fund of experience of the past Rsis. Modes of address

Modes of address

The authors of the ND then turn to an allied topic, viz., how different personages in drama are to be mutually addressed. There are specific rules in Sanskrit drama regarding the mode of address, e. g., a king is to be addressed as 'Mahārāja' (Lord) only. The following persons have to be addressed as Ārya or Āryā (according to the sex)-

The wife, a female ascetic, a brahmin lady, a brahmin, a mother, an elderly woman\*, a revered lady (she may also be addressed as Bhavatt), the elder brother, a mmister (by low persons), Nați and Sūtradbāra (by each other), a wife (by a priest and a merchant) and an old husband.

A queen addresses her husband as Mahārāja provided he is aged, and as Āryaputra when young. When the acquaintance is new a man addresses a woman as Bhadrā, a beloved wife in youth as Prijā, or with reference to the name of her father or son, such as 'O, daughter I. ND IV, 195.

Nipuņatā lokašāstrādyavekṣaņāt - KP I, 3.

<sup>3.</sup> Mother and elderly women may also be addressed as Amba.

of Māṭhara", "O, mother of Somaśarmā", etc. The chief queen 1s addressed as Devi by a king and others. A Vtdīṣaka addresses a queen or a maid-servant as Bhayatī. Attendants address the queen as Bhaṭṭui, Svāminī or Devi.

A harlot (if young) is addressed by the attendants as Ajjukā and as Attā ii old A lady addresses another one of her own age, state and similar family as Halā. Attendants (maid-servants) or low ones are to be addressed an Hañje. Gods, goddesses, revered ones, sages, learned persons and also their wives are addressed as Bhagavatti). Respectable persons are addressed by names other than their actual one such as "minister", "Sresthin", "Vatsarāja." "O, crest jewel of Soma-family," etc. (sometimes by one's own name too). Persons of middle class are to be addressed with their name. An ascetic addresses the king as 'Rājan' or 'Bhūpati' or by the ancestral name such as 'Kauravya' etc. Jesters address him as 'Rājan' or 'Vapavava' (friend), low people as Bhatţtin and the public-high, middle and low people -call him 'Deva',

The king addresses the jester as 'friend'. The prince is addressed as 'Kumāra' and the princess as Kumāri; a sage of some other sect according to the conventional name. A stage-manager is to be addressed by his subordinates (i. e. actors) as Bhāva and the former in his turn addresses the latter as 'Mārṣa'. Equals address each other as 'friend' (Sakhā) or by one's own name.

A pupil, a son or a younger brother is addressed by the preceptor, the father, or the elder brother respectively, as 'Putra' (son) or 'Vatsa' or 'Tāta'. An old person too may be addressed as Tāta. A low-born man is addressed by a middle or high-born one as 'Saumya' or 'Bhadramukha', by a low-born again as 'Hande', 'Are' 'Hamho', etc. A person may be addressed by whatever thing (i.e. work, profession, family or the like) he is well-known, e.g., a person tilling the land may be addressed as 'farmer', a keeper of cows as 'cowherd', a servant as 'servant', a physician as 'doctor' a Brahmin as 'Brahmin' and so on.

This etiquette has to be observed by a playwright. Bharata has treated of this problem in the NS (KM) XVII.

Apparently this set of rules of addressing may strike to be rather strange. It appears that the progress of Sankirt drama was considerably hampered by the great number of rules of various types that we find to have been elaborately discussed by Bharata and others. As time went on the NS became 'the Bible of dramaturgy' and the rules that were stated therein became binding upon all the later dramatists. These rules which Bharata formulated by consulting a number of literary pieces of

his times were given so much of importance that no young dramatist could dare to challange or violate them. That is why we find a majority of Sanskrit dramas to be highly conventional and lacking in freshness or originality.

But truly speaking these rules are meant for the guidance of a novice artist who has not acquired the vast experience of life. The old sage like Bharata must have a fund of knowledge regarding the ways of the world. He must have moved from place to place and observed the peculiarities of different provinces in speech, dress, customs and traditions. He must have also gone through most of the important plays and literature of his times. He then must have thought is quite proper to help the later writers by means of his kn wledge and consequently he gave the rules mentioned above. Really speaking, they were meant as a guide to those who were new to the subject and not to fetter them into rigid chains.

The fact unfortunately is that after Khihdasa and Bhavabhûti we rarely come across a poet of high dramatic talents. Great artists like great men are few and far between. The succeeding poets of lesser talents had little of originality in them and had therefore to tread by the same path. They had no true vision which makes a real artist and so engaged themselves in play of words and went on giving long conventional descriptions even when they were not called for (as an exercise in style).

#### Nomenclature

Here too certain conventions ought to be observed.

The name of a herosc person should be such as it may suggest his invertible of the property of

The name of a servant ought to be suggestive of aucpiciousness such as Siddharthaka.

The names may also be different in the case of different types of characters in keeping with their purpose,

Even though in actual life we do not find names carrying much significance, still in good old days some significance was attached to the name and consequently we come across awkward names like Lambakarna, Sunahéepa, etc., in early literature. Moreover, a name would also suggest the caste, community or creed of the person, e.g., the name Agnisarma automatically suggests that the person is a Brahmun, while a name like Satrughna or Samaraketu undoubtedly indicates that the man is a Ksatriya. This implies that there were certain conventions for nomenclature which were generally observed by all people. What is true of life is also true of literature. In literature the poet should select such names for the characters as are deeply significant?, e.g., a modern dramatist writing a play concerning the life of second century A. D. cannot give modern names to his characters. Otherwise the drama would fail to create the air of realism. The above-stated rules therefore help a new writer in naming his characters.

### Uparapakas

At the end of the fourth chapter when the ND declares to have discussed all the forms of drama in detail, it points out that there are other forms of Rūpakas also which are available. They are as under?:—

Sattaka<sup>2</sup> (Also known as Sāṭaka) is similar to Nāṭikā<sup>4</sup>. It is
written in one language i.e. not in a mixture of Sanskrit and Prakrit.
There are no Vişkarābbaka or Pravešaka. The SP and the KS mention
it as one of twelve (principal) Rūpakas.

The SD adds that it should be in Prakrit only. The acts are called Javanikās and the sentiment of wonder should dominate. The example is the Karoūramañisri.

- A good dramatist is always careful in selection of names of his characters, as he
  has full freedom in doing so. We can easily see how significantly Kālidāsa, for
  instance, has named his characters like Anasāyā, Priyadvadā, Śārigarava and others.
  The very name here sugrests the nature of the character.
- The ND does not enumerate first but directly begins to define and explain. This is rather unsystematic. Moreover, the ND has literally borrowed the definitions from the SP of Bhoja.
- D. R. Mankad mentions it among derivative types Vide "The Types of Sanskrit Drama", pp. 93-94.
- 4. Cf. Karpūramañjari I, 6.
- 5 Vide SD VI, 276-277.

The BP takes it to be a variety of Națika written in Prakrit. Vrtti is graceful and verbal.

Most of the theorists describe Sattaka in terms of Nāṭikā. Dr. Upadhye takes Nāṭikā to have evolved from Ṣaṭṭaka It is difficult to say which of the two evolved out of the other.

It should have Adbhuta Rasa in abundance. The NLR does not mention it at all.

The authors of the ND have followed the SP word for word so far as the definition is concerned but they do not put it among the twelve principal Rūpakas as the SP has done. Dr. A. N. Upadbye gives a very interesting etymology of the word "Sattaka" which he considers to be unsanskritte in origin. 'Satta' is split up as Sa+atṭa or Aṭa. Aṭṭa is a Drawidian word meaning dance or play and thus the word stood originally as an adjective of a suppressed term, the suppressed term being Rūpaka or Nartana\*.

2. Srigadila · Here a lady of high birth like Sri (Lakşmi) of Vişpu narrates before her friend the virtuous qualities of her husband, such as heroism, courage, etc. She is deceived by her ford and gradually scorns him as she sings\*.

The BP adds that it should have one act only. The sentiment is love in separation. Vṛṭṭi 15 verbul. Garbha and Avamarśa are absent. The liero is well-known

Here the word "Sri' should be frequently used Some hold that Sri sings here while sitting.

3. Durmiliiā\* - Here a female messenger describes the different types of stealthy, amorous dalliances and by means of rustic stories secretly narrates the love between two young souls and while narrating the story asks for money again and again and even after having it desires for still more.

This is also known as Matallikā. The BP adds that there should be four Acts and four Sandhis excluding Garbha. The KS describes it as Kgudrakathi in Mahārāṣṭrī. The SD wants six heroines in the second Act.

1. BP. p. 269.

Rājašekhara explains it as follows:-"That is known as Saṭṭaka which very much resembles the Nāṭhā, the only difference being that in the former there are no Vişkambhaka or Pravešaka" Karpūramahjari I, 6.
 Candralekhā (Introduction), page 30.

<sup>4</sup> Vide Candralekhå (Intro ), page 30.

vide Candraieknā (Intro ), pp 29-30.
 ND has literally followed SP herc

<sup>6,</sup> SP (also BP and SD) calls it Durmallikā.

- 4. Prasthāna It is based on Śringāra arising out of first love or going on a journey. It should depict the states of desire and anxiety. It should be enriched by descriptions of the monsoon and the spring. It should end in Dipta Rasas such as Vira. It contains four Apasāras. It is called Prasthāna as it is concerned with journey.<sup>1</sup>
- Gosihi: Here is delineated the life of lord Kṛṣṇa, moving among the shepherds, which would consist of destruction of enemies and demons<sup>3</sup>.

The Abhi. does not mention this type. The BP remarks that it consists of one act. It has nine or ten male characters and five or six females. The principal sentiment is love and the Vriti is Kaisiki. Sandhis are three excluding Garbha and Avamarsa. The plot is imaginary.

- 6. Hallisaka This is a sort of dance. Here women dance in a circle. Moreover, there is only one hero among them like Kṛṣṇa among the shepherdesses³.
- SD It has one act; the Vrtti is Kaisiki. The Sandhis are Mukha and Nirvahana. It has 7, 8 or 10 heroines

It may be compared with the operic ballets of the west.

7 Narianaka - Here a female dancer represents a particular incident by a charming dance in keeping with proper time (Tāla). It is of various types such as Samyā, Lāsya, Chalita, Dvipadī, etc. The ND explains these four types. Samyā is a particular delicate dance performed by Kinnaras, the celestial singers. Lāsya is a dance conveying the sentiment of love. Chalita is dominated by the sentiments of Love, Heroic, Fierce etc. Dvipadī etc. are different types of metres.

The SD does not mention this as an Uparūpaka. The BP also does not mention this though it gives about twenty varieties of dance.

 Prekṣaṇaka<sup>4</sup> - is an incident or episode which is staged in streets, assemblies, quadrangles or temples. Kāmadahana is its illustration.

The definition by the BP is very vague and ambiguous. According to the SD it has one act and the hero is low-born. There is no Sütradhāra; Sambhis are three excepting Garbha and Avamarsa. It can have all Vṛttis.

The above definition of Prasthana verbally agrees with SP and BP, p. 265.

<sup>2.</sup> The ND has literally borrowed this verse from SP or KS (p. 449).

<sup>3.</sup> The definition faithfully echoes KS VIII, 4, SP, as well as Abhi. I, p. 181.

<sup>4.</sup> Preńkhana - SD.

<sup>5.</sup> SD VI, 286-287.

9. Rāsaka - That 15 known as Rāsaka where sixteen, twelve or eight ladies dance with various postures such as Pindibandha etc.1

Rasaka can be well compared with modern ballet dance. According to Abhinava, Rāsaka is to be performed by a number of dancing women. It has a charming rhythm. It consists of sixty four pairs maximum. It is of two types - (i) soft and (ii) excited?

The SR gives an interesting legendary account of the origin of Rāsaka. Originally Šiva created Tāndava type of dance and Pāryatī created Lasya. The latter taught this to Usa, the wife of Aniruddha, who in her turn imparted it to Gopis of Dvaravati. They then imparted it to young women of Saurastra3.

The early definitions of Rāsaka suggest that Rāsaka was not meant for mere recitation or reading but was composed with a view to being sung and danced. It must have been originally a piece of folk-dance and music (It became very popular in Apabhramsa or old Gujarati literature ).4

The BP gives three definitions of Rasaka at three different places6. One is identical with the ND while the other (on p 269) is totally differents, where Rasaka is defined as a one-act play with five characters. three Samdhis (excluding Gaibha and Avamaisa), a well-known hero and heroine, with Kaisiki and Bharati Vrtti, decorated with Vithyangas, different languages, etc. A similar definition is given by the SD?.

The two different definitions of Rasaka clearly suggest that originally it was purely a form of dance which is suggested by the definitions of the Abhi. the KS, the SP, the ND, and the BP (first definition), while later on it developed into a form of drama as can be inferred from the definitions of the BP, the NLR and the SD.

- Nāṭyarāsaka When ladies, at the advent of the spring season, represent by dance the hie or actions of a king out of affection for him,
- 1 The definition of the ND verbally agrees with that of the SP as well as BP, (pp. 263-4). ND explains the term Pindibandha etc. as follows Pindibandha is so called because of huddling up closely. Stakhalā is so called because of an arrangement of limbs like knitting. Hhedyaka because of splitting up or moving apart and Latabandha because of arrangement in the form of a net. 2. Cf. Abhi. I, p. 181.
- 3. SR VII, 4-8.
- Vide B. J. Sandesara: Literary circle of Mahāmātya Vastupāla, p. 153,
- 5. There is a verbal identity between this verse of ND and SP as well as BP, p, 264
- 6. A similar verse is found in SP and BP under the treatment of Rasaka; vide BP,
- 7. SD VI, 288-290.

it is known as Natyarasaka. It consists of one Act. Its subjects are love and mirth.

The SD gives an altogether different definition of Nätyarāsaka. According to the SD its hero is Udātta. The heroine should be Vāsakasajjā. The principal Rasa is Hāsya accompanied by Śripāra. It should have pirnty of music. Sandhıs are two Mukha and Nirvahaya. It should have ten Lāsyāngas. The BP gives two definitions of the Nātyarāsaka. One resembles that of the ND while the other on page 40% is more associated with the definition of the SD.

- 11. Kānya is a love-story in one Act interspersed with poetical stanzas and musical air. Here we find Ākṣiptikā, Varna, Mātrādhruvaka, Bhagnatāla, Paddhatikā, and Chardanikā 1.
- 12. Bhāṇa or Bhāṇaka chiefly concerns itself with Viṣṇu, Śiva, the sun, Pārvatī, Kārtikeya or Pramathādhipa. It is dominated by violent action. It has no woman character. It is furnished with descriptions of various things. It contains things which are difficult to a stage but are interesting and captivating. It should be accompanied by Anutāla, Vitāla, etc.

Bhanaka is of six types :-

- (i) Pure (Suddha) provided it is in pure language i. e. Sanskrit.
- (ii) Mixed (Sankīrņa) provided it is in mixed languages such as Sanskrit, Prakrit, etc.
- (iii) Citra if it is in all different languages and is performed by attractive (Citra) action.
- (iv) Arrogant if the action is full of arrogance.
- (v) Graceful if the action therein is charming and graceful,
- (vi) Gracefully arrogant if the action is a mixture of both the qualities<sup>3</sup>.
- 13. Bhānikā The essential difference between Bhāna and Bhānikā, according to the ND, is only this, viz., Bhāna is dominated mainly by vigorous action while the latter is found to be tender and graceful. Mostly it has the life of Vişnu as its subject. Abhinava calls Bhānikā as Masmoddhata (gracefully arrogant).
- A similar verse is found in SP and BP under the treatment of Rāsaka; vide BP, p. 265.
- The first three are based on the language and the next group of three is based on the nature of its contents and action.
- 3. The same divisions are found in the BP as well in the same words. BP, p. 259.
- 4. Cf. BP, p. 262.
- 5. Abhi. I, p. 181.

According to the SD it has one Act. The Vrtti is Kaiśikī and Bharati. Critical Remarks

The number of Uparupakas varies according to the different theorists. The ND recognizes only thirteen out of the eighteen subordinate types of drama later known as Uparupakas, The ND and the KS as well, call them "other types of drama". According to the ND dramas are of two types:

- 1. Where sentiment is predominant.
- 2. Where sentiment is not predominant1. Nataka and the remaining eleven belong to the first type, while the so-called Uparupakas to the second. The ND mentions them only in the commentary for the simple reason that they are not so interesting and that they are not mentioned by the "Vrddhas"2. The SD uses the term Uparupaka for these types for the first time. Dhamka simply mentions (does not define or explain) seven types, viz., Dombi, Śrigadita, Bhāna, Bhāni, Prasthāna, Rāsaka and Kavya as varieties of dance. The Abhi. refers to nine types3. The KS refers to twelve adding Śrigadita, Kāvya and Goşthi to the list of Abhinava4. The KS seems to have literally borrowed from Abhinava who again ascribes them to ancient ones (Cirantana). Bhoja refers to twelve types. The SD gives eighteen types. The greatest number of Uparupakas seems to have been given by the BP which mentions as many as twenty. It can also be credited with a detailed and systematic treatment of the same.

Strangely enough the NS does not mention any variety of Uparūpakas. The probable cause seems to be that the Uparupakas were invented by Kohaja6 and his followers who made the Natyaveda easily accessible to the dramatists by their work?. This is supported by a reference from the ND itself which ascribes the authorship of Sattaka and others to Kohala\*. It is likely that the NS might not have been aware of these

<sup>1.</sup> ND, p. 25.

<sup>2.</sup> ND, p. 215.

<sup>3.</sup> Abhi. I, p. 183. 4. Cf, KS, p. 445,

<sup>5.</sup> SP (MS), pp. 141-145.

<sup>6.</sup> Stray references to Kohala by the writers on dramaturgy point out that Kohala must have written a celebrated work on music and dance including the Uparupakas. Abhinava has quoted him very often. He is considered to be the author of Abhinayasastra which may be a part of Kohala's work or any later abridgment of it (Vide Krisnamachariar : History of Sanskrit Literature, pp. 822-3).

<sup>7.</sup> Cf. Abhs. I, pp. 183-184 The definition of Kavya is quoted under the name of Kohala and the same is repeated by KS.

a ND. p. 25, last line,

Uparūpakas excepting Nātikā which the NS mentions1. The DR too is totally silent on this topic from which it may be inferred that the DR also may be unaware of them. Bhoja divides the Prekşya Prabandhas into two: Vākvārthābhinava and Padārthābhinava. Each has twelve varieties. The former are known as principal Rupakas and the latter as minor Rūpakas. The KS divides the dramatic literature into two: (1) to be recited (2) to be sung, and includes the Uparupakas under the latter. Someśvara also calls it 'Geya' type of Preksya Kāvya. He also considers it as Padārthābhinaya-svabhāva, following Bhoja. Even the ND calls them 'other Rupakas' and differentiates them from the earlier twelve Rupakas on the basis of the place of Rasa which predominates in the latter. In Uparūpakas Rasa has a subordinate place. It is the element of music and dance that prevails here in most cases. The Abhi, calls them musical compositions2, Dhanika and the author of the BP call them "varieties of darce" (Nrtyabhedah). Some of them like Rasaka. Hallisaka. Nartanaka, Chalita, Śamyā, Lāsya, etc., are still in the form of dances. As the time went on there was a notable development in the nature of Uparupakas. The elements of plot, speech, sentiment, etc. were gradually introduced to such an extent that some of these Upariipakas such as Nātikā, Sattaka, Prakaranikā4, Trotaka, etc. became as good as the Rupakas, Even though early works like the NS do not refer to the Uparüpakas their origin may be taken as earlier than the Rüpakas. They went on developing simultaneously with Rupakas, ultimately leading to the present Uparūpakas.

The difference in the total number of Uparāpakas which varies with every rhetorician indicates that there was no unanimity regarding their number and the great difference in the various definitions of one and the same Uparāpaka (at times in the same work) clearly suggests that they had a popular origin and that they underwent continuous changes and modifications in their nature and form, from time to time.

It is also likely that Uparūpakas were in a very initial stage of development in the times of Bharata and were systematized later on.

<sup>2.</sup> Cf. Prabandhāḥ nṛtyātmakāḥ-Abhi, I, p. 183.

<sup>3</sup> They were of the form of modern 'ballets'

D. R. Mankad salls them 'Derivative types'. Vide The Types of Sansknt Drama, pp. 91-96.

Dance is supposed to be the earliest form of expressing one's joy and emotions. Even at present it is found in backward tribes (Zulu and others). Abhinava's reference to "Cirantana" authorities with regard to the Uparūpakas also corroborates this view. (Abbi. I. p. 141).

<sup>6.</sup> It is also not improbable that Kohala who was supposed to be the originator of the Upartipakas was not looked upon as such a bunding authority as Bharata and so there are bewildering variations as regards their nature and number.

The word 'Uparūpaka', the earliest mention of which we find in the SD,' seems to be rather misleading in the sense that it is translated as 'minor Rūpakas'. It is true that most of the Uparūpakas have music or dance as their predominant element, still it is not proper to attribute the word 'Minor'' to them as some of them like Nāṭikā, Prakaraṇikā, Saṭtakā, Troṇka, etc. are as good as the so called 'major Rūpakas'. The above-mentioned types of the minor Rūpakas are in no way inferior to the Rūpakas from the point of view of plot-construction, characterisation, delineation of sentiments, etc. Even in bulk they surpass some of the Rūpakas which are simply one-act plays, as we know that not less than fitty percent of the Rūpakas have only one act, while some of the above-mentioned Uparūpakas have four acts (Troṇka has five to nine acts). Ard that is why probably the authors of the ND call them 'other Rūpakas'.

The word Uparūpaka can better be understood in a slightly different way. The prefix "Upa" is very often used in the sense of "near." Uparūpakas are so called because they are very near to the Rūpakas, the essential difference being that in the former there is preponderance of dance and music.

Concluding Verses

In the five concluding verses our authors briefly evaluate their own work. In the first verse they pay glorious tribute to Hemacandra, their learned preceptor, whom they regard as an authority on grammar, logic, poetics and metrics. In verse No. 2 they refer to the pains they had to take in writing the work and have mildly reproached those unfair critics who themselves are unable to write anything original (and who have earned a name by somehow plaguarising from others' works) but whose sole interest is just to criticise. In the remaining verses the authors have tried to draw the attention of the readers to the outstanding merits of their work. Their Kārikās and the Vṛtti are neither too brief nor too elaborate and are apt to convey the sense. Like the threefold current of the Ganges their learning is also threefold: grammar, logic and literature. At the end they claim that if anybody desires to get a real life-like picture of the Rūpakas he should look into this pure (i. e. faultless) Nāṭyadarpana (the mirror of drama)!

<sup>1.</sup> SD VI, 6.

A very similar verse is found in the Mallicamakaranda (1, 7).

How far these claims are justified has been discussed in detail in Chapter VII of the present work.

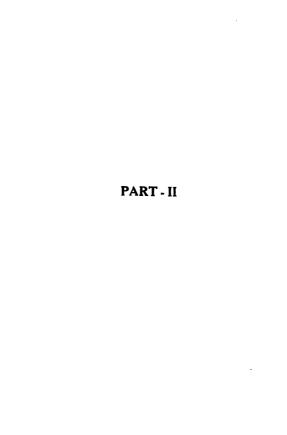

# CHAPTER V

# LIFE, DATE AND WORKS OF RAMACANDRA AND GUNACANDRA

Personal history of the authors:1

The present work Nātyadarpana is an outcome of the joint authorship of two Jaina monks - Rāmacandra and Guṇacandra - whose names are mentioned in the colophons at the end of each of the four chapters of the Kārikās as well as the commentary on them.

As regards the personal history of Rāmacandra we are not completely left in the dark. All the same, the information that we get is meagre and not so satisfactory. So many questions appear before our minds when we think of our author, e.g., where was he born, what was his family, what were the names of his parents, where did he study, where, when and how did he accept ascettiosm and so on. Most of these questions are likely to remain unanswered. Still an attempt is made here to gather whatever information is available and to present it as systematically as nossible.

The chief sources from which we get the glimpses of Rāmacandra's life and some of its incidents are as follows: 2.

- His own works.
- 2. Prabhāvakacarita of Candraprabhasūri (1277 A.D.)
- 3. Upadeśatarangini of Ratnamandiraganı (1460 A.D.)
- 4. Prabhandhacintāmaņi of Merutungasūri (1310 A.D.)<sup>2</sup>
- 5. Kumārapālaprabandha of Jinamandanagani (1435 A.D.)
- 6. Prabandhakośa of Rājaśekharasūri (1348 A.D.).

At the outset from the Nāṭyadarpaṇa itself we are given to understand that he was the chief disciple (Paṭṭadhara) of Hemacandra who flourished in the days of Kumārapāla. Due homage is paid to the learned preceptor Hemacandra by our authors in the concluding verses at the end of the work.

That he was the chief disciple of Hemacandra is also known from the following works of his own:-

While writing this I have utilized the introduction to the Nalaviläsa (published by G. O. S.) by Shri L, B. Gandhi.

Pandit Bechardas Doshi in his work Hemacandracarya refers to the pupils of Hemacandra but we do not find any special noteworthy information about them,
 According to P.V. Kane the date is 1307 A.D.

<sup>4,</sup> ND, p. 215.

- 1. Prelude to Nalavilāsa
- Prelude to Satvahariścandra
- 3. Prelude to Nirbhayabhīmay\ā\oga
- 4. Prelude to Raghuvilāsa
- 5. Prelude to Kaumudimitrananda.

The Prabhavakacarıta of Candraprabhasūri relates to an incident where once Siddharaja Jayasimha out of sheer curiosity inquires of Hemacandra as to whom he considers to be his chief disciple. The latter then names Ramacandra of excellent virtues, the best among the blessed ones to be fit for inheriting and maintaining his office1. Once he showed an eulogy to the king composed by Rāmacandra which was quite original and captivating. He had said, "The victorious do not tolerate any other person to exceed them even by an inch. So may you, O lord of the earth, supercede the Lord of Dhara." The king was highly impressed by this.

Truly Ramacandra was a chip of the old block. It was therefore quite in the fitness of things that the learned preceptor reckoned him to be the chief of his pupils. His deep and mature learning of all sciences, clear thinking, excellent mode of representation, lucid, perspicuous and dignified style are exemplified by the ND and other works, That he has tued various forms of drama also points out that he is not merely a learned critic but is a dramatist and a poet as well. He has thoroughly imbibed the principles of dramaturgy which he theoretically discussed in his work on dramatics. His mastery over language and his handling of different topics deserve appreciation.

Ready - willedness of Ramacandra:

Rāmacandra was given the title of Kavikaţāramalla by Siddharāja Jayasunha as he was pleased by the ready-wittedness in poetry of this poet ever since his early age. An account of this is found in the Upadesatarangini of Ratnamandira, the author of Bhojaprabandha. The story runs as follows:

Once the king Jayasımha accompanied by seventy two feudal kings went to a pleasure-garden. The summer season had set in. On his way he met Ramacandra. With a view to testing the knowledge and readywittedness of this young poet, Jayasimha put to him the following question: 'Why are the days so long in summer?'. To this, readywitted Ramacandra instantly replied that the days were long because the horses of the sun could not resist the temptation of testing the Durva grass grown on the banks of the heavenly Ganges, which had i. Prabhāvakacarita, p. 304, varses 129-135,

become muddy on account of the wind-driven dust which arose from the earth which was pulverized by the harsh hoofs of the running horses of the heroes as he (Jayasımha) set out for world-conquest.1

Siddharāja was highly delighted or rather astounded at the extempore versification of Ramacandra which revealed his poetic genius, his high imaginative power and the devotion to the king himself. So he again asked Ramacandra to describe the town instantly. Instantly Ramacandra gave a poetic and ornate description of the town in a verse containing a charming Utpreksa whereupon the king was so much pleased that he conferred on Ramacandra the title of Kavikaţaramalla in the presence of all 3

The Prabandhacintamani of Merutunga briefly refers to this discourse between Ramacandra and Siddharaja as follows - One day Siddharaja asked Ramacandra why the days were long in summer, whereupon Rāmacandra said, 'O, Lord', etc.8

Merutunga refers to another interesting episode which took place in the court of Kumārapāla, where Rāmacandra gave a very apt retort to Pandit Viśveśvara of Benaras, as he tried to make fun of Hemacandra by comparing him with a shepherd who too carries a blanket and a stick.

Rāmacandra was highly diligent in writing. In his prelude to Raghuvilāsa he refers to himself (through Sūtradhāra) as 'acumbitakāvvatandra' i. e. one who has never been idle in composing poetry. In prelude to Kaumudimitrananda also he refers to himself as "Visirnakāvvanirmānatandra." This points to his love for poetry and his zeal in poetic composition.

Rămacandra loses his one eve:

The Prabhāvakacarita gives an account of Rāmacandra's loss of his

- 1. Upadeśatarangini, p. 62. An almost similar account is found in the Prabandhacintamani (p. 63) also.
- 2. The verse runs as follows -

एतस्यास्य पुरस्य पौरवनिताचातुर्वतानिर्जिता बस्ये नाथ सरस्त्रती जडतका नीरं वहन्ती स्थिता । कीर्तिस्तम्भविषोश्चदण्डरुचिराम्भस्य वाहादली-तन्त्रीकां गुरुसिद्धभपतिसरस्तम्बी निजां कत्रयपीम ॥

- 3. Prabandhacintāmaņi, p. 63.
- 4. Ibid. p. 89. Viśveśvara said :

पात वो हेमगोपालः कम्बलं दण्डमद्वदन । whereupon Ramacandra completed the verse as under : यस्दर्शनपश्चमाम चारयम् जैनगोचरे ॥ and thus turns the verse as a glorious tribute to Hemacandra. right eye. The work, having provided the reader with general information about Siddharāja and Rāmacandra, proceeds as follows-When Hemacandra introduced Rāmacandra to Siddharāja, Siddharāja asked him to be one-sighted i.e., concentrated (ekadṛṣṭi) in Jaina law. Consequently Rāmacandra lost one of his eyes the very moment.<sup>1</sup>

Merutuńgasūrı gives another account for the loss of one eye of Sahasralingaprasast by the poet Śripla, engraved on a stone. On account of courtesy towards Śripala and considering the king's regard for the same, all those who were present said that the poem was quite nice and specially, appreciated a verse beginning with 'Kośenapı' etc.' Rāmacandra found out faults of grammar in that very verse and so one of his eves was lost.''3

There are two other legends with regard to this loss of cye. According to one, Rāmacandra was unruly and was taken before the sage Jayarna. He made him devote himself to the propagation of the Jaina faith with a single eye. Thus Rāmacandra lost one eye. Another legend goes that Rāmacandra criticised the poem of Śripala inspite of the warning of his teacher. This loss of an eye came as a punishment for the above sin.

In several Stotras in praise of Junas composed by Rāmacandra we we find a suggestion of this particular incident of the poet's loss of one eye. The poet supplicates the Junas to bestow eyesight upon him. Of course the general meaning would be, according to the context, that the poet urges for spiritual eyesight to enlighten the path of salvation, which is darkened by the blindness of ignorance. But a repeated urge of this type appears to be significant and possessing double meaning. The demand for eyesight from Lord Juna may conveniently be referring to the loss of the physical eye, as a true votary of the Lord would naturally approach Hum in times of difficulty. So it is quite in the fitness of things that the poet should demand it from the Lord (Jina).

A paranomastic reference to this demand for eyesight is found in the Nemistava-a devotional song in praise of Lord Neminatha, one of the 24 Tirthankaras. The verse runs as follows:

<sup>1.</sup> Prabhāvakacarıta, verses 137 to 138

<sup>2.</sup> Kofenāpi yutam dalair upacitam nocchettum etat kisamam Svasyāpi sphutakapiakavyatikaram pumstvam ca dbatte na hi. Eko 'pyesa karoti kofsarhito nuskantakam bhūtalam Matvaivam kamalā vihāya kamalam yasyāsim āšisnyat, Rāmacandra points out two faults — (1) the word 'Dala' indicates 'army' (ii) the word 'Kamala' is neuter gender.

<sup>3.</sup> Prabandhacintamani, p. 64.

"O Nemi, lovely and brilliant like a creeper-like sharp-edged sword, O God, bestow upon me eyesight having pure brilliance like that of the moon, so that the enveloping heaps of darkness may instally be dispelled and immediately there may flash forth eternal light."

We clearly find here an indirect suggestion to the above incident. Another similar verse is found in the concluding verse of each of the sixteen 'Sādhāraṇa Jinastavas'.

"O highly delightful Lord, a desire-yielding tree for endless fruit, who makes the whole world bend low (before him with respect) on account of his life as pure as the moon, whose lotus-like feet are worshipped by Indra, O God, may you be pleased with me in this multitude of difficulties, shower mercy, and bestow the eyesight upon me"."

Vyatirekadvātrimsikā too refers to this blindaess of Rāmacandra in the concluding verses.<sup>2</sup>

Death of Hemacandra:

More books than one declare that Hemacandra, the preceptor of Ramacandra, died in Vikrama Sarivat 1229 (i.e. 1173 A.D.), King Kumārapāla of Caulukya dynasty who was a devout votary of Hemacandra was deeply shocked at this. This despondent king was consoled by Rāmacandra and others. The above account is found in the Kumārapālacarīta written by Jayasimha sūri dated Vikrama Sarivat 1422 (i.e. 1366 A.D.). The account goes as follows:

"On account of the death of Hemacandra, the Caulukya king (Kumārapāla) confounded as it were, on all sides, did not know what to do at all. Then learned men like Rāmacandra and others advised him daily and after some days any how lessened his grief.

In the Vikrama Samvat 1230 (i.e. 1174 A.D.) when not more than six months had passed after the death of Hemacandra king Kumārapāla being affected by the poison given by his nephew Ajayapāla, called Rāmacandra and asked him to perform "Paryantārādhana".

The verse in the Kumārapālacarita runs as follows -

"Then the royal sage (Kumārapāla) having called the great sage Rāmacandra started to perform Paryantārādhana according to the sacred precept.3

Canto 10, verse 235.

Jamastotrasamgraha, pp. 162-190

Cf. जगति पूर्वविधेर्विनियोगजं विधिनताम्ध्यगलत्तनुतादिकम् ।

<sup>-</sup> Vyatirekadvätrimáikā, v. 31.

Death of Ramacandra:

This great poet who was held in high esteem by king Kumārapāla and others and who was reckoned to be the author of one hundred works met a sorrowful death. "The prince of the learned" was put to death in an inhuman manner by the wicked king Ajayapāla. The account of this as found in the Prabandhacintāmanı of Merutungasūrı is as follows:

As Ramacandra, the author of one hundred works, was made to sit on a heated piece of copper by that wretched king, he uttered the verse.

"That lord of the day (i.e. the sun) who cast his feet on the surface of the entire earth consisting of animate as well as inanimate objects should set within no time." With these words he committed sucucide by cutting the tip of his tongue by his teeth. Yet he was again put to death by the cruel king (in spite of the fact that he was dead).

The above-monitoned work gives the following account of the death of Ajapajia who performed evil deeds like killing a great pret sage Rāmacandra:-

In accordance with the authoritative lines viz., "The doer of a very sinful or meritorious deed achieves the fruit (of his action) here (i.e. in this world) only within three years, three months, three fortnights or three days," that bad monarch was killed with a sword (Ksurikā) by a servant named Vayajaladeva and he perished having experienced hell daily, being devoured by worms as he committed sin even at sacred places. From Vikrama Sañvat 1230 (i.e. 1174 A.D.) onwards Ajayadeva ruled for three vears.

The Prabandhakośa of Rajaśekhara sūri states as under:

Thus as the time passed on, king Kumārapāla as well as Hemacandra grew old. In the group of pupils of Hemacandra, there was rivalry. The group of Rāmacandra ane Gunacandra happened to be on one side and Bālacandra on the other. The latter developed intimate friendship with Ajayapāla, the nephew of the king.

One night king Kumārapāla, preceptor Hemacandra and Ābhada entered into a secret council. The kung respectfully asked the learned preceptor as to whom he should entrust the kingdom with after his death, sonless as he was. The preceptor (Hemacandra) advised the king to give the throne to Pratāpamalla, the son of his daughter, in order that the religion may be well maintained and pointed out that Ajayapāla was going to destroy the religion founded by the king. Here Ābhada opined that whatever the character of the man may be, one who is personally related should be preferred. Hemacandra reasserted that under

<sup>1.</sup> Prebandhacintāmaņi p. 97.

no circumstances should Ajayapāla be made the king. With this secret counsel, the three persons dispersed.

The secret talk was overheard by Bālacandra and was narrated to Ajayapāla. Consequently Ajayapāla bore eemity against Rāmacandra and other favourite pupils of Hemacandra and loved Abhada.

After some time, Hemacandra joined the majority and on the thirty second day after his death, king Kumārapāla too breathed his last being poisoned by Ajayapāla. Ajayapāla acquired the throne. Out of hatred for Hemacandra, Ajayapāla tortured his pupils viz., Rāmacandra and others to death by forcing them to sit on a heated iron seat. Many of the Jain Vilhāras (convents) in the domain were levelled to the ground. Having called young Jain monks (Laghukṣullakas) he made them practise hunting every day with a view to deriding them as they followed formerly the order of the Jain convent (Caitya).

Bălacandra, the root-cause of this calamity, met the fate which he deserved. He was looked down upon by all Brahmins pointing to him with the words: "Here is the killer of one's own family." He was so much ashamed that he left for Mālavā country and died there.

l'uratanaprabandhasamgraha gives the account as under :-

Rămacandra and Bălacandra were the pupils of Hemacandra. The preceptor imparted specual learning and honour to Rămacandra having reckoned him a worthy pupil. Being infuriated by this Bălacandra went away. He made friendship with Ajayapāla. When the latter became king, he asked Rămacandra to impart all learning which he had received from Hemacandra to his friend Bălacandra. Rămacandra said, "How can the learning of the preceptor be imparted to an unworthy person?" Then the king ordered him to sit on fire ......... Rămacandra, while sitting on fire having cut his tongue, composed Dodhakapañcaśat!.

Personality of Rāmacandra:

Ramacandra, the author of Prabandhaśata, was a man of great learning. He himself proclaims his proficiency in the three sciences viz., grammar, logic, and poetics<sup>2</sup>. He must have been well-versed in other sciences also.

Rămacandra was proud of himself and of his learning. He thought much of himself. In the ND also he criticizes the unworthy critics whose only object is to criticise.

Purätanaprabandhasamgraha, p. 49.

<sup>2.</sup> ND, p. 215.

His fault finding in the Sahasralingaprasasti of Sripāla does suggest his learning, but at the same time it also hints at his lack of modesty.

In the prologues to all his plays he eulogises himself and tries to establish his superiority over other poets like Murāri and others.

Rāmacandra was equally fearless. He refused to succumb to any threats. He refused to impart knowledge to Bālacandra whom he considered to be an unworthy pupil, even at the order of king Ajayapāla¹ and preferred death to surrender. His end was really worthy of a hero.

He loved freedom. In the NLV he occasionally refers to the pleasures of freedom. In his Nirbhay, as well as the Satya, he reckons freedom to be the shower of joy. In the Bharataväkya of the Nirbhay, the MM, the Satya, the YBH, etc., there is a prayer for freedom.

Temperamentally he must have been jovial as compared to his copupil Gunacandra who appears to be rather serious and sober. In his drama he tries to create humour by humorous speeches and by cutting jokes.

Rāmacandra was a devout monk, which is testified to by a great number of the devotional songs that he has composed He very much respected his religious preceptor Hemacandra.

He did inherit the learning and erudition of his great 'Guru', but he did not have the tact of winning popularity which Hemacandra had, otherwise he would not have met with such a tragic end.

# Co-pupils of Ramacandra:

Hemacandra on account of his towering personality had a great band of votaries and disciples. Rämacandra obviously was the most favourriet of them all. The names of other seven who must have been favourred by Hemacandra more than the remaining huge lot of ordinary pupils are given below. These can safely be regarded as the co-students of Rämacandra, one of whom was Gujacandra, in the partnership of whom Rämacandra wrote scrious and scientific works such as the Näryadarpaṇa and the Dravyālańkāra. The names of those seven pupils of Hemacandra other than Rämacandra are as under:

1. Gunacandragans: He seems to have been a great favourite of Ramacandra, being rather equal in knowledge and merits to himself and that is why the latter wrote two above-mentioned works in the joint authorship with him. Of course we do not come across any independent work of Gunacandra and so possibly he might not have written any work

<sup>1.</sup> Puratanaprabandhasamgraha, p. 49.

Cf. NLV-"If there he no freedom as long as one lives, useless is the magnificence of heaven and earth" (II, 2). Also Cf. "A free man does not know the agony of a dependent" (VI, 7). Even in the final verse of the play there is a desire for freedom (Svatantro bhava-VII, 13).

<sup>3,</sup> Cf. Nirbhay, I, 2; Satya. 1, 5,

independently. It appears that he was a man of sober and serious nature, more inclined to serious study and learning and less inclined to writing or earning fame and reputation by contributing something by himself. But Rāmacandra was conscious of the deep learning of his co-student and that is why such a voluminous writer as Rāmacandra was, he preferred to seek the aid of his friend and the fruit of this co-operative effort is the ND<sup>1</sup>. A reader of the work cannot but be impressed by the erudition of the authors and the clarity of expression which indirectly reflects the personality of the authors. Gupacandra also joined hands with Rāmacandra in writing a philosophical work called Dravyālankkāra.

- 2. Mahendrasūri He has written detailed commentaries on Abhi-dhānacintāmaņi and Nighanļukoša of Hemacandra. He also wrote a commentary called Anekārthakairavakakaumudī on Hemacandra's Anekārthasaineraha and ascribed to it the authorship of Hemacandra.
- 3. Varahamana gani He has written a commentary on Kumāravihāraprasasti, where he draws one hundred ond sixteen meanings from that poem. This reflects upon the great scholarship of the commentator.
- 4. Devacandramuni He has written a Prakarana type of drama named Candralekhāwijaya in about 1207 A. D.<sup>2</sup> He is also said to have written another work called Mānamudrābhañjana. But it is not available at present.<sup>3</sup>
- 5. Yaśaścandra We find his name mentioned in Prabandhacintāmaņi (Vikrama era 1361).4 He is also referred to in Prabhāvakacarita (verse no. 737) and Kumārapālaprabandha (p. 188). No work of his has still been discovered, Shri K. M. Munshi\* and Shri Ramanlal Modi\* consider him to be the writer of a Prakaraņa named Mudritakumuda but Shri Bhogilal Sandesara points but that their view is wrong.

6. Udayacandra - No work of his is available at present but it is said that his preachings inspired many others. Being inspired by him Devendra wrote a commentary named Katiciddurgapadayyākhyā on Siddhahemaphadyrtti and another work called Upamitiprapañcakathā-sāroddhāra. Dr. Buhler considers Devendra, the commentator on Haimabrhadavrtti, as a pupil of Udayacandra. Prabandhacintāmani (p. 147)

Gunacandra, along with Mahendrasūri and Vardhamānagaņi, is respectfully referred to by Somaprehasūri in the concluding verses (p. 478) of the Kumārapālapratibodha which is said to have been read before them.

<sup>2.</sup> Vide-Pupils of Hemacandra, page 18.

<sup>3.</sup> For details - See Jesalmer Bhandara Suci. page 46.

<sup>4.</sup> Page 133 and pages 143-144.

<sup>5.</sup> Guiarat and its literature, p. 47.

<sup>6.</sup> Buddhi Prakasa, January 1930 - Patanagarana Granthakara.

<sup>7.</sup> Vide - Life of Hemacandra, p. 81.

gives an interesting episode of Udayacandra's mastery over grammar. Once Udayacandra was reading the Yogaśástra of Hemacandra in the presence of king Kumārapāla. There he corrected the original reading of the line-Dantakeśanakhāsthitvagromnām grahanam ākare-by putting 'Romnah' in place of Romnām. Being questioned by Hemacandra he pointed out that Dvandva compounds, with limbs of animals, musical instruments etc. as their members, govern a singular number. All were pleased with this explanation.

7, Bălacandra - The last member of this group is Bălacandra. He does not appear to be a worthy pupil of such a great Acârya as Hemacandra. He envied the high honour and prominence which his preceptor gave to Rămacandra. He was a rival of Rămacandra. He was formerly a friend of Ajayapâla. He poisoned the ears of Ajayapâla against Rămacandra and was the cause of the tragic death of Rămacandra which is referred to earlier.

He is supposed to have written a prayer named Snātasyā.

Prabandhakośa (p. 98) states that the Brahmins condemned him before king Ajayapāla as the killer of one's own family. Bālacandra, being ashamed, went to Mālava where he breathed his last.

Date of Ramacandra and Gunacandra:

'History is the one weak spot in Indian literature,' says Macdonell,' the celebrated Sanskrit scholor of the west. The dates of some of the greatest of our poets and dramatists like Kälidäsa and others remain unsettled. But it is not so, fortunately, in the case of our authors. The date of our authors can be fixed with precision.

Both Rămacandra and Guṇacandra are known to be the pupils of the great Jaina Ācārya Hemacandra. Even in the ND, our authors have pand a glorisus tribute to their learned preceptor. So, undoubtedly both of these authors were contemporaries. It is likely that Rămacandra might have been a little older than Guṇacandra as the former was the chief disciple of Hemacandra who had nominated him as his heir. About Hemacandra's date there is no controversy at all. He was born in 1088 A.D. and ded in 1172 A.D. His life-history indicates that he had witnessed three royal successions, He flourished in the reign of Jayasimha Siddharāja and Kumārapāla. Prabandhacintāmaṇi and other works mention some incidents relating to Rāmacandra and Siddharāja. Siddharāja ascended the throne in 1094 A.D. and reigned apto 1145 no.

<sup>1.</sup> History of Sanskrit Literature, p. 10.

<sup>2.</sup> Struggle for Empire, p. 76.

soon after the death of Hemacandra. 1 Kumārapāla was succeeded by Ajayapāla in the year 1172 A.D. 3 and soon after his coronation he put Rāmacandra to death.

Thus Rāmacandra died an unnatural death in about 1172 A.D. or 1173 A.D. i.e. immediately after the death of Hemacandra and Kumărapāla. The fact that he was given the title of Kavikaţāramalla by Jayasinha goes to suggest that he had earned a name as a poet by that time. Thus Rāmacandra can be said to have flourished between C. 1125 A.D. to 1173 A.D. and might have written the ND in the latter half of the twelth century (C. 1150 A.D. to 1170 A.D.).

Gunacandra also, being his co-student, can be put in the same time i.e. twelfth century. He may have lived longer than Ramacandra as he is not known to have the misfortune of meeting a premature death as Ramacandra did. Of course we are completely in the dark regarding his end. Works of Ramacandra

Rāmacandra's name is preceded by the appelation Prabandhaśatakartrmahākavi - a great poet and the writer of a hundred works. This title is mentioned by Rāmacandra himself in the introduction to some of his own works. Berutunga also refers to him as "Prabandhaśatakartā". From these references we can reasonably infer that he must have written about one hundred works.

The word Prabandhaśatakart; which Rămacandra uses for himself can also be taken as the "author of Prabandhaśata" (a work of that name). This work is mentioned in Brhatţippanikâ and this view is stated by Muni Shri Punyavijayajî in his preface to the Kaumudī. It has been stated that this work dealt with dramaturgy. This view though quite plausible is open to the following considerations:—

- (1) No such work as Prabandhasata has been still discovered. Had it been such an important work that he could pride himself on as he refers to in the prologues of the Kaumudi, and the NBh, we should find some traces of such a great work. Ramacandra apparently refers to this fact with pride which means that the work must be of a very high merit and must have earned him wide reputation.
- (2) It is also stated that the work deals with dramaturgy. It is difficult to understand why one and the same author should undertake to write two works on the same subject which though not unlikely in modern times was not so common in early days.

<sup>1.</sup> Struggle for Empire, p. 77.

<sup>2.</sup> Ibid. p., 78,

 <sup>(</sup>a) Prabandhaśatavidhānaniṣŋātabuddhinā ~ Kaumudi. (prologue).
 (b) Prabandhaśatakartrmahākavirāmacandrasva ~ Nirbhavabhima.

<sup>4.</sup> Prabandhacintamani, p. 97.

- (3) The name too is rather perplexing and does not give any idea about the nature of the work. It is still more perplexing as to how it can be dealing with dramaturgy.
- (4) No where in the ND Rāmacandra ever mentions this work. Had it been such an important work, the authors should have mentioned it or quoted from it as they have done from other works. Moreover, the ND treats of the subject so elaborately that another work on the some subject would naturally be redundant.

Thus it is difficult to understand how the word Prabandhaśata can be taken as the name of a work and that too dealing with dramaturgy. On the contrary, it is not necessary to take the word as a proper noun at all when the word can be interpreted in the simple sense that Ramacandra was a voluminous writer and several of his works have been found. As many as forty seven of Ramacandra's works are known at present, and it is possible that Ramacandra wrote a number of works which might have been nearly one hundred, if not actually hundred. Even Satakas that we have to day in Sanskrit do not have actually a hundred verses only. The practice of exaggerating things is not uncommon with Sanskrit writers and so the capacity of Ramacandra to write a number of works might have earned him this title. The word 'hundred' should not therefore be taken literally but rather metaphorically to mean "good many" or "nearly hundred". The word 'Sata' has been used by Ramacandra himself in the sense of "nearly hundred" as can be seen from the title of his Kumāravihārasataka which contains precisely one hundred and sixteen verses.

Moreover it was not uncommon among the Jaina monks who perfectly devoted themselves to reading and writing to have written voluminously. e.g., Haribhadra is considered to be the writer of fourteen hundred Prakarapas. Even Hemacandra, the preceptor of our authors, is known to be a voluminous writer.

Even if we understand "Prabandhaśata" as a book of that name, it is also possible to understand it as "hundred works" considering the vast amount of dramas and poems that he has written. This view of Prabandhaśata meaning hundred works is accepted by most of the scholars.

Rāmacandra has tried his hand m almost all important forms of drama such as Nāṭaka, Prakaraṇa, Nāṭakā, Vyāyoga, etc. He has also written poems as well as Stotras m praise of Jaina Tirthankaras. He

The practice of using the numericals in such a sense is as old as the RV. Cf. RV X, 90 1, where the word 'Sahasra' is used in the sense of 'many'.

L. B. Gandin, (Intro to NLV), Frof. H. R. Kapadia (Jam Sahityano Itihāsa);
 Muni Caturavijaya, (Introduction to Jamastotrasandoha) and others.

is known to have written two serious works in collaboration with Gunacandra - one on the science of dramaturgy (ND) and the other on Jaina Nyāya (Dravyālamkāra).

It is true that all of his works are not available. Many of them still remain to be searched out.1

We now mention below works of Rimacandra which are known to us so far:

#### A. Plays

- 1. Nalavilāsa
- Satyahariścandra
- 3. Nırbhayabhîma
- 4. Kaumudimitrananda
- Mallıkāmakaranda\*
- 6. Rohinîmrganka\*
- Yādavābhyudaya\*
- 8. Rāghavābhyudaya\*
- 9. Raghuvilāsa\*
- 10 Vaduvilāsa\*
- 11. Vanamālā\*
- B. Scientific works
  - Dravyālankāra\* (with Gunacandra)
  - 13. Nātyadarpana (with Gunacandra)
  - Haimabrhadvrttinyāsa\*
- C. Poems and Stotras
  - 15. Kumāravihārašataka
  - Sudhākalaśa\*
  - Dodhakapaňcaśati\*
  - 18. Yugādidevadvātrimsikā
  - Vvatirekadvātrimsikā
  - 20. Prasadadvātrimsikā
  - 21. Apahnutidvātrimsikā
  - 22. Arthantaranyasadvatrimsika 23. Tinastutidvātrimsikā

  - 24. Drstantagarbhajinastutidvätrimsika
  - 25. Santidvātrimsikā
  - 26. Bhaktyatiśayadvātrimśikā
  - 27. Ādidevastava
- . The works marked with an asterisk (\*) are not published.
- 1. Shri Punyayijayaji Maharaja is soon to bring out six plays of Ramacandra adding Mallikamakaranda and Raghuvilasa to the four already published.

- 28. Nemistava
- 29. Munisuvratadevastava
- 30 46. Şodasikāh Sodhāranajınastavāh
- 47. Jinastotras\*

Out of those forty seven' works the first eleven are different forms of Rūpakās. Rāmacandra refers to them as Svopajāa, i.e., bis own compositions, in the ND. Out of these numbers 1, 2, 7, 8, 9 and 10 are Nāṭakas. Numbers 4, 5 and 6 are Prakaraṇas. Number 11 is a Nāṭikā. Number 3 is a Vyāyoga

Numbers 12 and 13 i. e. Nāţyadarpaṇa and Dravyālamkāra² are not his independent works. These works are of scientific nature and have been written in collaboration with Guṇacandra, one of his fellow students. No. 14 is a Niāsa.

Numbers 15, 16 and 17 are poems. The rest are Stotras in praise of of various Tirthankaras.

It is very probable that a large number of works of this voluminous writer (writer of one hundred works) still remains unknown being devoured by time the tyrant. Still whatever works are extant go a long way to give a fair insight into the literary talents of our author. The number forty seven is enough to give him the title of a voluminous writer. His contribution to Sanskrit literature cannot, therefore, be overlooked.

# Rămacandra as a Dramatist and Poet

It will not be out of place if we study in some detail the plays and poems of Ramacandra especially in view of the fact that the works have not been adequately taken note of so far, and thereby form our own estimate of Ramacandra as a dramatist as well as a poet.

#### (A) Plays of Ramacandra

Out of the eleven plays composed by Rāmacandra only four have sent he light of the day so far. They are (i) the Nalavılāsa, (ii) the Satyahariścandra, (ii) the Kaumudimtrāṇanda and (iv) the Nirbhaya-bhīma. Let us study each of them in detail.

- Ackrya Viśveśwara in his introduction to the Hindi Nătyadarpana (p. 16) mentions only thrity nine of Rămacandra's works. Here he does not seem to have taken note of the Janasotoriasafgraha wheren as many as twenty nine of Rămacandra's Stotras are published. Here he appears to have followed L. B Gandhi's introduction to the Nalvallias (p. 33).
- Dravyllamkirs is a work on Jaina Nyāya It is divided into three chapters. The first chapter deals with Dravya, the stoond with Gupa and the third with Paryāya. The work contains Sötras and the commentary over them by the authors themselves. At present only two chapters (II and III) are discovered.

#### 1. Nalavilāsa1 :

It is a Nāṭaka with Nala as the hero. Nala figures as one of the most popular heroes of ancient India and his life is often woven into a play or a big poem.<sup>9</sup>

In Act I, a spy of Citrasena, the king of CedI, disguised as a Kāpālika, approaches king Nala of Nişadha. In a combat with the Vidūşaka he drops a portrait of a charming damsel, viz, Damayanti, the daughter of BbImaratha, the king of Vidarbha. The king is highly enamoured of the beauty of Damayanti and desires to win her at any cost.

Nala then sends Kalahamsa, his friend and Makarika, a maid, to Damayanti, who go and stimulate in the heart of Damayanti love for Nala Their mission meets with success. Damayanti is also struck with the arrows of cupid. Then in Act III, the king and his party pay a visit to Vidarbha country and meet Damayanti in a garden. In Act IV, there is a poetic description of the Syavamyara of Damayanti, which reveals considerable influence of Canto VI of the Raghuvamsa. Damayanti is taken from one king to another but finally she puts the garland round the neck of Nala and both are married. Now follows the tragedy of these noble souls. In the beginning of Act V we are told that king Nala loses his kingdom in gambling and leaves it (his kingdom) accompanied by Damavanti only. He then leaves Damavanti alone in the forest. His father who comes to him in the form of a snake bites him and disfigures him. Nala then takes up the job of a cook under Dadhiparna, the king of Avodhya. Then follows a play within a play (Garbhanataka). The play is named Nalanveşana. It depicts the condition of Damayanti after she is forsaken by Nala. The role of Damayanti in this Garbhanataka is played by Damayanti herself. Nala often loses consciousness and utters such words as would easily reveal his identity. Soon after we hear that the very next day the king of Vidarbha has arranged for Svayamvara of Damavanti, on which occasion Dadhiparna is invited. Nala knew Asvevidyā and consequently they reach Kuṇḍinapura the next morning. While the king is resting Nala moves out and finds that Damavanti is going to plunge herself into fire as she has heard from the travellers that Nala is no more. But then Nala reveals his identity and saves her. Both narrate the account of what they suffered after they were separated. Nala now recovers his kingdom and the drama thus ends on a happy note.

Dr. Keith does not refer to this play nor to the Satyahariścandra,

<sup>1.</sup> Published by G. O. S., Baroda.

For a list of Sanskrit works on Nala refer to the Introduction of the Nalaviläsanātaka (G. O. S.), pp. 9-19.

Dr. De calls it a laboured composition by one who is well-versed in rules of dramaturgy.

The writer has based his plot mainly upon the story found in the Mahābhārata. Here there is not the slightest trait of fanaticiam nor does the author depend on the story of Nala as found in the Jaina literature.

Rāmacandra has tried to introduce more of realism in the story of the Mahābhārata, which is replete with the supernatural elements. He has removed all possible miraculous elements, such as a message through the swan, Kali's entrance into the body of Nala, birds taking away clothes of Nala, and the like. This was necessary for making the play stageworthy.

Ramacandra shows a charming sense of discrimination. The deformity of Nala is significantly retained as it forms the most important part of the plot without which the later development of the plot, viz.. the entrance of Bāhuka, Guptavāsa, the unflinching and extraordinary love and loyalty of Damayanti etc., could not have been represented.

The character of Damayanti is depicted far more tenderly than in the Mahabharata. Kali is ably replaced by Kalacuripati.

#### 2. Salyahariścandra2

Rămacandra calls this an Ādı Rīpaka. The play is technically called Māṭaka, the story being well-known. It is divided into six Acts. The main story deals with the life of ever truthful king Hariscandra. The play opens with the entry of the king who is out on a hunt, and has killed a deer from a hermitage. The hermit Kulapati is very angry on knowing this. The king prepares to submit his entire kingdom to the Kulapati as a compensation for the deer and over and above this, offers one lac of gold coins to Kulapati's daughter Vañcanā whose pet-deer it was.

In Act II Kulapati demands the promised gold of the king and refuses to accept gold from the royal treasury or from queen Sutārā, all of which he claims to be his own along with the kingdom. He asks the king to pay up the gold within a month and quit his territory. People weep and cry at the miserable plight of the king. The queen decides to follow her lord.

Act III depicts the tragedy of this noble soul. The king, the queen, and their son Rohitasva are on their way to Varanasi. The king is worried about paying the hermit's debt. The queen is sold out as a maid to a merciless Brahmin for 50:20 gold coins. Rohitasva is also purchased by the Brahmin for 10:00 gold coins. A Niṣāda comes there and purchases Hariscandra in order to make him a guard of his cemetery. Just then Kulapati appears and takes away the gold.

<sup>1.</sup> Vide - History of Sanskrit Literature, p. 465.

<sup>2.</sup> Edited by B. R. Atre and S. V. Puranik: Published by Nirnayasagar Press, Bombay.

Act IV affords a slight relief. Adbhuta is created by the entry of an enchanter (Māntrika) who brings the queen Sutärä as a demoness. This enchanter reminds us of Bhairavananda in the Karpūramanjari, who by his mysterious powers brings the heroine on the stage while she was bathing.

Act V reminds us of the fourth Act of the Nagananda where Jimütavähana sacrifices himself to the eagle in order to save Śańkhacūda. Here Hariścandra offers himself to Vidyādhara in order to save a prince. Like king Śibi he himself cuts parts of his body and offers them in fire. But Kanţilya, a pupil of Kulapati, enters and saves the king.

In Act VI we hear of the lamentation of a mother over her son's death. The master of cemetery orders the king to bring the shroud of the corpse. To his utmost surprise and distress the king finds that it is his own son who is bitten by a snake and is now dead. Still however, the king shows no concern and asks for the shroud. Just then the two gods enter and explain that all that has happened is merely to test the mettle of the king. They eulogize him for passing through this ordeal very successfully.

The piece provides an interesting reading. The character of Haris-candra is very well depicted as a high-souled man who prefers death to begging. He refuses to accept food from a kind old woman even when they (i.e. he, his wife and son) are almost dying from hunger. A child of his age, Rāmacandra indulges in much of versification with the result that the natural flow of action is slightly disturbed. In his fondness for the sentiment of wonder he at times, overlooks realism and stageworthiness of the scenes.

#### 3. Kaumudimitrānanda

This is a Prakarana type of drama divided into ten Acts. The work mainly deals with, as the name suggests, the love-story of Mitrananda, the son of a wealthy merchant named Jinasens, the inhabitant of the city of Kautukanagara, and Kaumudi, the daughter of the head of a monastery.

The play opens with the entry of Mitrāṇanda together with his friend Maitreys who are wrecked on an island called Varupadvlpa. The they find a damsel enjoying a swing-ride. Both are attracted towards each other. Mitrāṇanda then comes to the Kulapati who apparently receives him very courteously and offers the hand of Kaumudī to him. It is now time for Varupa to come and all dispers.

(Act II) Mitrananda then saves a person who is none else but a Siddha king who was nailed by Varuna, Varuna gives him a divine necklace.

Act III describes a meeting between Mitrananda and Kaumudl who on her part is highly fascinated by the masculine charms of Mitrananda and the charm of that divine necklace and discloses the secret to Mitrananda that Kulapati (her father) and others are not real hermits. The fate of every merchant that married her was that he fell in a well which was concealed under the bed. She, therefore, proposes to flee to Lanka and asks Mitrananda to learn the Mantras for snake-bite from her father. The wedding coremony is performed. Mitrananda learns the Mantras for snake-bite from the Kulapati. The poet very aptly suggests the future events by the verses carrying double meaning.

(Act IV) Mitrānanda and Kaumudī arrive at the capital of Lankā named Rangašālā. There on their entry into the city Mitrānanda is taken for a theit and is taken round the city seated on an ass, with his body besmeared with red sandal (Raktacandana).

(Act V) Mitrāṇanda is brought before the king. He relates his story. Minister Kāmarati is enamoured of the beauty of Kaumudi and desires her. At this stage a message is brought that the prince is bitten by a snake. Mitrāṇanda saves the prince from the calamity and is bestowed with honour.

Act VI begins with a Vişkambhaka. Mitrāṇanda is sent by the king of Ratnapura to be offered as an offering to the lord of Yakşas (Kubera). Maitreya recognises him and he is sayed.

(Act VII) Kaumudi is turned out from the house by the wife of the innister, being suspicious of her husband's ill intentions. She meets Sumitrā, a merchant's daughter, and her family and they fall in the hands of the king of Palli. In the same way Makaranda, the hero's friend, is also caught by the chief officer of this king and is brought before the king at this juncture. Both Sumitrā and Makaranda are attracted towards each other at the first sight. Just then a message from prince Laksmīpati comes asking him to hand over Mitrāṇanda if found by them. Consequently all are recognised and Makaranda is married to Sumitiā.

(Act VIII) Mitrāṇanda, Kaumudī and Sumitrā go to the city of Ekacakrā. There they meet a Kāpālika who treacherously catches young women and sends them to nether world. He wants to kill Mitrāṇanda but the former is caught in his own trap by the Mantra of Makaranda and is killed.

(Act IX) Makaranda had another difficulty. All his 'Sārtha' was claimed by Naradatta, another merchant, and he had to prove before the prince Laksmipati that he was the real owner of the treasure.

Makaranda could prove it but by the trick of Naradatta he was taken as a Mleccha and was to be sent to the gallows. But at the nick of time Vajravarmā and Mitrāṇanda come and Makaranda is saved.

(Act X) Kaumudī and Sumītrā were carried away by the king of Siddhas, but at the eleventh hour Mitrāṇanda and Makaranda are brought and all are happily united.

The name of the author (Ramacandra) is intelligently suggested by Mudralamkara.

The play is replete with supernatural atmosphere. The drama obviously lacks humour and in order to compensate for this deficiency the poet seems to have introduced the sentiment of wonder (Adbhuta Rasa) in all abundance.

"The story resembles those of Dandin's Dasakumāracarita and the author might have done well if he had attempted to write in the same strain and form; for there is not much merit in the play as a dramatic piece, nor is it remarkable on the poetic side." I "It is typical of the later play of this kind in having a complicated series of narrative, rather than dramatic incidents." Dr. Keith points out that the work is wholly undramatic and is really the working up in the form of a play of a mumber of Kathā incidents, presenting a result not unlike the plot of a modern pantomime." In the same strain he adds, "The work is of course wholly without interest other than that presented by so many marvels appealing to the sentiment of wonder in the audience."

Thus Kaumudīmitrāṇanda on the whole does not make a very impressive drama or a specially noteworthy specimen of the class of Prakaraṇas as one finds there a mere assemblage of many incidents and motifs of wonder and danger.<sup>5</sup>

# 4. Nirbhayabhîmavyāyoga<sup>6</sup>

This is a small one-act play technically known as Vyāyoga. The story is based on one incident found in the Mahābhārata. Here Bhīma saves a Brahmin youth from the clutches of the demon, Baka. The scene starts with the lamentation of the mother and the young wife of the Brahmin youth. Bhīma comes there and resolves to save the Brahmin by sacrificing his own person.

<sup>1.</sup> History of Sanskrit Literature (De & Dasgupta), p. 476

<sup>2.</sup> Ibid., p 475.

<sup>3.</sup> Sanskrit Drama, p. 258.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 259.

<sup>5.</sup> The Social Play in Sanskrit, p. 12.

The work has been edited by Shri Hargovinddas and Shri Bechardas published by Dharmabhyudaya Press, Benares in Voer Era 2437.

Draupadi is so much overpowered with grief and dejection that she tries to hang herself up. Just at that time Yudhişthira arrives accompanied by Arjuna, Nakula and Sahadeva, Draupadi is released and soon Bhīma arrives after killing the demon. The Brahmin showers blessings upon Bhīma and the play ends.

The early scene of the play reminds us of Act V of the Nāgānanda.

The lamentations of the mother and the wife of the victim are very
similar to those of the Nāgānanda of Harşa. Rāmacandra seems also to
have been influenced by the Madhyamavyāyoga of Bhāsa, which also has
a similar theme. (Though the incudents are different the hero in both
is the middle one of the Pāŋdavas i.e. Bhīma).

The style of the play is lucid and simple. The vigorous sentiment is aptly developed. The lamentations of the mother and the wife are highly pathetic and heart-rending. The beginning of the play is also dramatic and the interest is sustained throughout. The play provides a fairly interesting reading.

Dr. Keith simply mentions this work and points out that it should belong to the second half of the twelth century. He offers no comments on the literary worth of the play.

# Raghuvilāsa

The Raghuviläsa is one of those plays of Rāmacandra, which he has cited most in his Natyadarpaṇa. In the prologue, the Raghuviläsa refers to five works (Pañcaprabadha) of Rāmacandra viz., the Dravyālamkāra, the Rāghavābhyudaya, the Yādavābhyudaya, the Nalavilāsanātaka and the Raghuvilāsa. He calls hunself as well-versed in the three lores and says that he is a vigilant poet. He also calls hunself Sāhitjopanişadvid. The author praises his speech thus:

"Rama's speech is sweet. There was no sweetness before him, otherwise the gods should not have churned the ocean for nectar." (I, 5)

The story starts with Rāma going to the forest with Sītā and Laksmana to honour the word of Dasaratha.

In Act II we find Ravana moving in the aerial car with his party. He is bewitched by the enchanting beauty of Sita. He approaches Rama, Laksmana and Sita in the guise of Viradha, the son of Candrodara, the king of Patalalanka, who was killed by Ravana. Shortly afterwards an entry of the demons is suggested. Laksmana goes to destroy them. Rama

<sup>1.</sup> Cf. Sanskrit Drama, p. 266.

Raghuvilāsa, 1, 3.

<sup>3,</sup> ibid. 1, 4.

goes to assist Laksmana, leaving Sita alone. In the meanwhile, Rāvaņa takes Sītā away in his aerial car. Jaṭāyu, a bird-friend of Rāma, sacrifices his life in his attempt to save Sītā.

In Act III we find Rāma and Lakşmana coming back. Rāma pitiably laments the loss of Sitā. Rāma and Lakşmana then come to Jaţāyu and realize that Sitā must have been carried away by Rāvaṇa. Here too Rāvaṇa, disguised as Virādha, comes there and asks Rāma to return to him his wife Patralekhā who was kept with him for safe custody. Rāma is taken aback. At the same time a Vidyādhara comes and the demon disappears. He comes from Hanūmat by the order of Sugriva, and reports what has happened to Sitā. Rāma asks him why he bad been to Hanūmat, whereupon he points out that a Vidyādhara having assumed the form of Sugriva stays in Kiṣkindhā with a view to enjoying Tārā and ever since that time Sugriva stays outside the town being daily defeated by the Vidyādhara owing to his superior strength and so Sugriva had sent him to Hanūmat for help. Rāma resolves to kill that imposter of Sugriva.

Act IV takes us to the metropolis of Rāvaņa. We see Rāvaņa trying to win the love of Sītā. But Sītā is firm like a rock. Rāvaņa tries many tricks and frauds but ultimately fails to win over Sītā,

In Act V Vibbişaņa tries to advise Rāvaņa but his advice is spurned. He, therefore, goes out and joins Rāma. Then comes Candrarāsi¹, the son of Vālin, with a message from Rāma. Rāvaṇa by his Māṇā shows him that Pavananjaya, the father of Hanūmat, also serves him and that Sitā also ardently loves him. The messenger goes back and at the end the battle between Rāma. Sugrīva and his party on one hand and Kumbbakarṇa, Indrajit and the demons on the other starts.

In Act VI we hear further accounts of the battle. Kumbhakarna and Indrajit are captured. Laksmapa is hurt by Rāvaṇa with his missile. Laksmapa becomes senseless, All are greatly perturbed but at last a Vidyādhara comes and suggests that if the water by which Viśalyā, the daughter of Droṇaghana, the brother of Kaikeyī, bathes is sprinkled over the body of the prince before sunrise then he will be instantaneously brought back to his senses. Hanūmat, Angada and others immediately proceed to bring it.

In Act VII Maya comes with Mandodari and Mārica to persuade Rāvaņa to leave his infatuation for Sitā but all to no purpose. Rāvaņa makes up his mind to fight with Rāma to the last.

In the Vişkambhaka of Act VIII we learn that Rāvaņa tries by his sorcery various tricks to capture Sītā's heart. Rāvaņa then comes face

<sup>1.</sup> According to Vālmīķi he is Angada

to face with Rāma and Lakşmana in the battlefield and has to settle the account finally. Rāma and Rāvaņa enter into a combat. In the meanwhile Rāvaṇa plays another Māyā truck, Janaka, the father of Sītā, informs Sītā of the death of Rāma, hearing which Sītā is shocked, and prepares to plunge hersell into fire to follow Rāma. But Hanūmat comes at the nick of time and informs Rāma of the same. All hasten to the place to save Sītā. Death of Rāvaṇa is suggested from 'Nepathya'. The play comes to a close by the happy reunion of Rāma and Sītā. Jāmbavanta recites the final blessings.

The story of Rāma has been differently treated as compared to the Rāmāyaṇa of Vālmiki. Here Rāmacandra seems to have followed the narrative of the Jain Rāmāyaṇas. There also the writer tries to give a touch of freshness to the story by inventing some novel episodes. The 'Apaharaṇa' of Sitā is delineated in a different way altogether. The entire episode of Rāwaṇa approaching Rāma in disguise seems to be the invention of the poet and is highly interesting and dramitic. But the beauty of the situations is often marred by the unnecessary preponderance of lengthy verses which interrupt the natural flaw of the narrative.

The lamentation of Rāma over the loss of Sītā is poetic and shows the influence of Kalīdāsa's Vikramorvasīya where the hero in search of his beloved addresses different animate and inanimate objects of nature.

The play abounds in the supernatural elements as the demons do possess supernatural powers such as assuming different forms, disappearing all of a sudden, etc. The dramatist has made the best use of the supernatural (magic, sorcery, etc.) in increasing the supense.

There is an extract of the Raghuvilāsanāṭaka-the Raghuvilāsandiakodāhāra-by some unknown writer, where he has abridged the
original play by nearly one half. Here what the writer has done is to do
away with the prose-portion where-ever possible and retain simply the
verses. In Act IV three verses which are not in the original are added.

Extracts of these types may suggest the popularity of the original work. Moreover they also shed some light on the concept of drama in those days. In fact the charm of a dramatic piece lies in its forceful dialogues. But here we find that there was a class of people which was more interested in the lyrical verses of the play rather than in its dialogue. Exuberence of verses which we look upon today as an artistic fault in drama was at one time the chief cause of attraction in a play.

#### . Mauramararanaa

The beginning of the play is dramatic. In the dead of night a woman comes to the temple of Cupid and tries to hang herself. She is a princess

named Mallikā. Makaranda, the hero, immediately rushes in and saves her. Both are smitten by the arrows of cupid. Makaranda inquires of her troubles. Mallikā gives him the pair of her ear ornaments.

In Act II we find Makaranda captured by the gamblers. The so-called merchant father of Mallikā - the real daughter of Candralekhā, the queen of a Vidyādhara king named Vainateya - releases Makaranda from the clutches of the gamblers by paying off his debt. The merchant tells Makaranda how he had found Mallikā sixteen years ago when she was a newly born child lying in the grove of Mallikā trees. She had rings with the seal of Vainateya on her fingers and a Bhūrja-leaf in her hair, where it was written, "After sixteen years, on the fourteenth day of the dark half of Caitra, I will forcibly carry her away having killed her husband and her protector." Makaranda resolves to save her. But at the end of the Act we find Mallikā carried away by some mysterious being.

Act III relates the incidents in the kingdom of Vidyādharas where Mallikā was carried. Mallikā refuses to marry Citrāngada, the Vidyādhara prince. Makaranda's arrival here infuriates Candralekbā, the mother of Mallikā.

(Act IV) Mallikā is under the strict supervision of Candralckhā. Makaranda is utterly dejected with all his hopes shattered. He then comes across a parrot who narrates his story to him and is then turned into man by the touch of Makaranda, He is Vaiśravana, a sea-trader of Vaibhala city. He was on his voyage with his wife Manoramā. On his way he met an aged lady who invited him for amorous dalliance. But he refused whereupon he was turned into a parrot. His wife was kept as a servant to her daughter. This aged lady was none but Candralckhā (the mother of Mallikā) who lived the life of an unchaste woman and stayed in the hermitage of Gandhamūşikā, a nun. Makaranda then meets Citrāngada and is captured by his men.

In Act V, Vaiśravaṇa and Manoramā resolve to belp Makaranda in his task. Mallikā expresses her unfinching love for Makaranda to her mother and afterwards to Citrāngada.

The Vişkambhaka of Act VI tells us that Mallikā showed her love and affection for Citrāngada in stead of Makaranda. But in fact this affection was simply a trick to win the confidence of Citrāngada. In the Act we learn that according to the orders of Gandhamnşikâ before the actual marriage of Citrāngada and Mallikā could take place there was another marriage ceremony of the bride and Yakṣādhirāja, to be performed in accordance with the usual custom. The marriage between the Yakṣādhirāja and Mallikā is complete. But this Yakṣādhirājā turns out

to be Makaranda himself. Ultimately all give their consent to the marriage and the play ends with a happy union.

The dramatist suggests his name at the end by means of Mudrala-

In the prologue the author calls it Nāṭaka.¹ But, in fact, it is a Prakaraņa as the story is purely imaginary. Even in the Nāṭyadarpaṇa Rāmacandra refers to it as a Prakarana². U-sually the Prakaraṇas have ten Acts but here there are only six.

The work is quoted only once in the Natyadarpana. It is a Suddha type of Prakarana.

#### 7. Rohinimygānka

The third Prakarana of Rāmacandra about which very little is known is the Robinimsgānhāe which is obviously an imaginary story of love between Rohini and Mrgānha. The work has still to be discovered. The two quotations from the work, that we find in the Nāṭyadarpaṇa³, do not help us in any way in getting an idea of the plot.

## 8. Rāghavābhyudaya

It is a Nāṭaka based in the story of Rāma. The work is not extant. Rāmacandra quotes the work ten times in the Nāṭyadarpaṇa. The

Brhattipanikă refers to this work as a play of Ramacandra composed in ten Acts.

As we have already seen, the Raghuviliat a based on the story of Rāma. Even though the Rīghavābhyudaya is is not extant, from the quotations that we get in the Nātyadarpaṇa it is evident that both the Rāghuviliāsa and the Rāghavābhyudaya deal with almost the same period of Rāma's life. The Raghuviliāsa begins with Rāma leaving for the forest along with Sītā and Lakṣmaṇa, while the Rāghavābhyudaya seems to open with the Svayanhvara of Sītā, of course, the later development of the story of the Rāghavābhyudaya is likely to have much in common with the Raghuviliāsa. The Rāghavābhyudaya was written earlier than the Raghuviliāsa, for in the prologue to the Raghuviliāsa it has been mentioned as one of the five excellent works of Rāmacandra.

Here the term Nätaka seems to have been loosely used in the sense of "play" and not in its technical sense.

<sup>2.</sup> Nātyadarpaņa, p. 171.

<sup>3.</sup> Nätyadarpana, pp. 6t, 68.

<sup>4.</sup> This may be under the influence of Bhavabhüti who also wrote two works on the story of Râma. But while Bhavabhüti treats of two different stages in the life of Râma in the two plays (one before coronation and the other after coronation) Râmassadra does not seem to have done so.

### 9. Yādavābhyudaya

The work is not extant. It has been quoted eight times in the Natyadarpana. The work depicts the life of Krishna mainly dealing with the destruction of Kamsa, Jarasamdha and others and ends with Krishna's coronation.

The work is mentioned in the prologue to the Raghuviläsa along with the Rāghavābhyudaya as one of the five excellent works of Rāmacandra.

It appears that the work was in about ten Acts.1

The dramatist has cleverly put his name in the concluding verse of the play with the help of Mudrālamkāra.<sup>3</sup>

The work shows Rāmacandra's fondness for generalizations.

### 10. Vanamālā

Rămacandra has also written a Nățikă called Vasamalla. Nothing is known about the plot of the play. It has been quoted only once in the Nățyadarpaṇa which consists of the speech of the king (probably Nala) addressed to Damayanti who is probably angry with him for his infidelity towards her.

The story seems to describe the love - affair between king Nala and Vanamälä who must have been the heroine of the play. The hero must have been Nala, the celebrated king of the past, and the plot must have been as usual (mostly on the pattern of the Nāṭikās of Harṣa), viz., the hero secretly makes love to the heroine, the elderly queen resents this and tries to put obstacles in the way but ultimately she consents to the union of the hero with the heroine. This Nāṭikā also appears to have a similar plot where Damayanti, the elderly queen of the hero, first resents the king's making love to another woman but afterwards agrees to the union.

# (B) Poems of Rāmacandra

#### 1. Kumāravihārašataka

This is a Khandakävya. It is in praise of Kumāravihāra, a temple constructed by Kumārapāla of Caulukya dynasty, the king of Gujarat in Anahilapura Pāṭaṇa. The poem consists of 115 verses in all.

Its title is similar to that of the Rāghavābhyudaya (Acts ten). The Nāṭyadarpaṇa quotes some lines from Act VII of the Yādavābhyudaya to illustrate Sampheta, a limb of Avamarás Sandhi (p. 94).

Vide Nātvadarpana, p. 115.

It is customary to name a Nățikă after the beroine, e.g., the Ratnāvali, the Priyadariikă, the Karpasundari (of Bilhana) and others. Hence it is quite reasonable to suppose that Rămacandra should have followed the same.

The poem starts with the offering of salutation to Parsva, one of the twenty four Tirthankaras, who is adored in the first eight verses in the Sragdharā metre.

In the remaining 108 verses the poet very enthusiastically describes the temple. The poet has very vividly and poetically described the richness and splendour, the glory and grandeur of the sacred temple. The poet graphically describes how people thronged in millions so that it was difficult to move about. The inner walls were made of gold and were studded with precious stones of various kinds. The idol of Párśva was made of a very precious moon-stone. There were various colourful pictures and images on the walls. It was decorated with gold jars. It also contained innumerable pillars made of precious stones. The charming young damsels used to dance before the Lord Jina in the temple. The goddeses used to play there. Auspicious songs were used to be sung. Bards used to recite poems. Alms were given to handreds of beggars who gathered there. Sweet notes of varrous musical instruments were heard, and so on.

In the concluding verse the poet says, "What to talk of a man whose intellect is naturally impure, but even Brahman endowed with divine vision cannot describe with all his four mouths the richness of the beauty of this temple (Kumāravihāra), as illustrious Pāršvanātha, who has annihilated all desires, and who is a moon to the garden of moon-lotuses in the form of the three worlds, has made an abode here, even though he has attained the highest abode (i.e., salvation) which constitutes suverem meditation."

Here Ramacandra has skilfully suggested his authorship by bringing in his name with the help of Madrālamkāra A commentary (called Avacūni) has been written on the poem by Sudhābhūṣaṇa gaṇi, the pupil of Vivekasāgara gani.

In his preface the editor of the Kumāravihāraśaṭaka remarks that the beauty of poetry that we see in this poem is of an excellent type in the whole of the Jana literature. In this work we find that the words and the sense combine gracefully. Rāmacandra uses the choicest words and they give rise to a variety of senses. The work gives a graphic picture of the temple. Rāmacandra deserves congratulations for such an excellent literary creation.

The poem is mainly composed in Sragdharā metre which is often interspersed with Vasantatılakā and Śārdūlavikrīdita.

The poem has been adorned with various 'figures of words' such as Anuprāsa, Yamaka, Śleşa etc. and 'figures of sense' such as Upamā, Utprekṣā, Bhrāntimān and others,

The poem testifies to the poetic imagination of Ramacandra.

### 2. Sudhākalaša

This work is not published. It is a poem written mostly in Prakrit. It has been quoted three times in the Nāṭyadarpaṇa.¹ It is difficult to assert the exact nature of the work, but from the illustrations quoted in the Nāṭyadarpaṇa and the title of the work which means "a jar or treasure of nectar" it appears to be a work containing Subhāṣitas on miscellaneous subjects.²

The work suggests that Rāmacandra had perfect mastery not only over Sanskrit but over Prakrit as well.

#### 3. Dodhakabañcaśalł

It is difficult to ascertain the precise nature of this work which is not extant. A reference to the work is found in Purătanaprabandha-anigraha (p. 49) wherein it is stated that Rāmacandra refuses to impart knowledge to Bālacandra in spite of strict orders from Ajayapāla to do so. He prefers death to submission. He therefore cuts his tongue and terminates his life. At this time he composes this work. Evidently it is the last work of Rāmacandra and must have been composed of five hundred verses in Dodhaka metre, as can be easily inferred from the title of the work. It is probable that here Rāmacandra must have given free vent to his personal emotions and ideas, his ideals and his undaunted fearlessness to call a spade a spade.

## (C) Stotras of Rāmacandra

Rāmacandra, a religious preacher as he was, has written a number of Stotras out of which the following have been published.

# Apahnutidvātrimšikā

It consists of thirty two verses composed in Vamsastha metre, in praise of Lord Jina.

Here the figure Apahnuti is present in almost all verses.

### 2. Arthantaranyasadvatrimiika

Here in thirty two verses the poet eulogises Pārśvanātha, a the twenty third Tirthamkara of the Jainas. The figure that is underlying almost all the verses is Arthāntaranyāsa. The metre is Vamsastha.

Vide Nătyadarpaņa, pp. 147, 148, 165.

Pärivanātha has a special place among the twenty four Tirthankharas, Like Mahāvira, he was historical while others before him are rather mythical or legendary. Pāriva became very popular with the masses. He strove hard for the uplitt of the Năga tribe of people (near Assam) and that is why probably he bears the emblem of Nāga (cobra).

The Brhattipaņikā also refers to the Sudhākalaša as a Subhāsitaķoşa composed by Rāmacandra. Vide Nalavilāsa (Intro.), p. 33.

The poet gives here some of the very charming generalizations such as "Wonderful are the deeds of the high-souled ones", "The prosperity of the good destroys the calamity of the world", etc.

#### 3. Vyatirekadvātrimsikā

This again is a Stotra in praise of Pārśvanātha by resorting to the figure Vyatireka. Here Pārśva is shown as superior to Śamkara, Visnu, Brahmā, Ganeśa, Kārtikeya, Buddha, moon, etc.

The Metre used is Drutavilambita.

### 4. Srimuuisuvratadevastava

This is a Stotra in praise of Muni Suvratadeva, one of the twenty four Tirthankaras, in twenty four verses in Vasantatilaka metre.

#### 5. Srinemijinastava

In twenty four verses the poet adores another Tirthankara of the Jainas, viz, Neminātha

#### 6. Jinastulidvālrimsīkā

This Stotra consists of thirty two verses composed in Vasantatilakā (excluding the last one which is composed in Mandākrāntā) in general praise of the Jaina Tirthankaras. The poet has decorated this Stotra with an abundant use of similes.

# 7. Dystantagarbhastutidvätrimsikä

In this Stotra the poet offers worship to Jina in thirty two verses. Practically, every verse contains a Dṛṣṭānta.

# 8. Śriyugādidevadvātrimsikā

In these thirty two verses the deity worshipped is Yugadideva i.e. Raabhadeva, the first among the Tirthankaras. Most of the verses are composed in Vamsasthavila metre.

## 9. Santidvatrimsika

This is in praise of a Tirthankara named Santinatha. It is also composed in Vamšastha metre.

The Stotra that is available is incomplete as we get only twenty eight verses out of the thirty two,

# 10. Bhaktyatišayadvātrimšikā

The whole Stotra is in the Upajāti metre and is in praise of Pāršvanātha.

11. Prasādadvātrivišibā

This Stotra again is in praise of Parsvanatha. The poet with fervent

- विश्रमेष चरितं महास्थनाम् । Verse ।
- 2. विश्वदुर्गतिइतः श्रियः सताम् । -- Verse 30

devotion describes the greatness of the grace (Prasada) of Parsva. All the verses are in Mandakranta metre.

## 12-28. Sodaśikāh Sādhāraņajinastavāh

Under this common heading there are 17 Stotras having 16 verses each. The first out of these is different from the remaining sixteen so far as the metre is concerned. It is composed in various metres. The last verse suggests the name of the author by Mudrālamkāra. All the remaining sixteen are composed in Anuştubh metre excluding the last verse which runs in all these sixteen Stotras as follows:

# स्वाभिश्वनन्तफळकल्पतरोऽभिराम चन्द्रावदातचरिताश्चितविश्वचक । शकस्तुताकृष्टिसरसीरुह दुःस्थसार्थे देव प्रसीद करुणां कुरु देहि दृष्टिम् ॥

These sixteen Stotras are in praise of the Tirthankaras in general.

Rămacandra was a Jaina monk. His chief occupation in life was, therefore, to preach and practise law and religion. His Stotras reveal his ardent devotion and unflunching faith in his own religion.

The total number of Stotras that he has written is considerably large. All the Stotras go to indicate his appreciable command over language and grammar. His vocabulary is very vast.

His knowledge of the science of rhetorics is quite evident from some of his Stotras which are wholly based on the figures of speech such as Apahnuti, Dṛṣṭānta, Arthāntaranyāsa, Upamā, Vyatireka and others.

The choice of metres is also happy and appropriate to the sentiment. The poet has used a variety of metres such as Anuşţubh, Mandākrāntā, Vasantatilakā, Vamsastha, Upajāti, Drutavilambita, etc.

Rāmacandra seems to have a fascination for the multiple of eight, viz., 16, 24, and 32, especially for the number 32 since most of his Stotras are Dvātrinšikās.

The verses of Ramacandra are in the graceful and lucid Vaidarbhi style.

A critical evaluation of Ramacandra's art

A vast number of works that Rāmacandra has written clearly indicates the zeal and diligence of the writer. He must have been highly industrious in order to make such a voluminous contribution.

Moreover, Râmacandra has not remained content with attempting only one or two forms of literature. He is a poet as well as a dramatist. He has written a number of Stotras in praise of Jinas which are replete with ardent devotion. His Sataka in praise of the temple constructed by his patron Kumārapāla is also well-known. He has tried his hand

I. Vide Jainastotrasamgraha, stotras 61-77.

at various types of Rūpakas. He has contributed not less than three Prakaraņas. He has also written Nāṭaka, Nāṭikā, Vyāyoga, etc.

Rămacandra is a conscious artist. Like his great predecessor Bhava-bhūti he is always conscious of his art and erudition. He thinks rather highly of himself and often indulges in self-eulogy. There is not a single work in which he does not speak of his greatness and merits. Here he presents a strong contrast with a dramatist like Kālidāsa who is so very modest. In the Nalavilsa's he refers to himself as a poet who is the singular abode of charming (Sarasa) speech. Expert as he is in the depiction of varied sentuments which the Indian theorists reckon to the the soul of drama, he considers himself to be superior to other playwrights such as Murări and others who are satisfied merely with striking modes of speech. He is proud of his writings which afford more and more charm if read over and over again as against the works of others which gradually lose their charm if read again and again. 2

The plays of Rămacandra do exhibit his mastery over the science of drama. It appears that the playwright is fully conversant with the nature and technique of Sanskrit drama. He purposefully introduces the different types of Sandhyangas in order to bring strikingness and novelty in the plot. In the prologue to the Raghuviläsa, Rāmacandra prides himself on the fact that his plays are embellished by the use of the Sandhyangas, which is also evident from the number of quotations that he cites from his plays in the Nāṭyadarpaṇa to illustrate the various Sandhyangas. Moreover, he has often introduced various Vithyangas to render the speech or the dialogue more effective. The different parts of the plot are well-connected. The incidents appear to be naturally arising from the earlier ones.

The plot is well-knit, which indicates his deep knowledge about the Sandhis, Avasthās, Arthaprakṛtis, etc.

Rāmacandra has also skilfully used the Patākāsthānakas, e.g., in the Raghuvilāsa, Sītā says, "I will enjoy the three worlds after being the queen of Lankā by the prowess (lit. favour) of my lord." and the very moment a voice comes from behind the scenes, "There is no doubt about this."

Rămacandra is a talented artist. He is endowed with the creative faculty, which the Sanskrit theorists call Pratibhā, which is indispensable for any artist.

<sup>1.</sup> कविः काव्ये रामः सरसवचसामेकवसातः । -- Nalavilāsa I. 2.

ibid., I, 3.

<sup>3.</sup> ibid., I, 4,

<sup>4.</sup> For illustrations, vide Nătyadarpana, pp. 135-148.

Like most other dramatists of Sanskrit kiterature Ramacandra also resorts to history or mythology for the plot of his plays. But after taking the outline from the historical works (especially the Ramayapa and the Mahābhārata) he develops the plot in his own way making necessary alterations, additions and omissions in keeping with the sentiment to be depicted and characters to be delineated, e.g. in the Raghuviläss he introduces considerable changes and modifications in the original story so that the story appears to be novel; similarly in the Nalaviläsa good many changes are introduced from an artistic and dramatic point of view.

Rămacandra seems to be very fond of Subhāşitas which are often used in all of his plays. In the prologue to the Nirbhayabhīma he refers to his Subhāṣitas as 'showers of joy'.1

Ramacandra looks upon Rasa as the soul of dramatic perfomance.<sup>2</sup>

The influence of the preceding dramatists on Ramacandra

In the Nāţyadarpaṇa, Rāmacandra confesses in the introductory verses that he has well studied the works of the great poets. The plays of Rāmacandra fully support this statement as we find considerable influence of the preceding poets on the dramatic art and technique of the writer. The dramatists who seem to have highly influenced Rāmacandra are Bhāsa, Sūdraka, Kālidāsa, Harşa and Bhavabhūti.

The introductory scene from the Rāghavābhyudaya where Sītā mistakes Rāma for Cupid shows the influence of the Ratnāvall of Harşa, where Sāgarikā mistakes Ūdayana to be Cupid (Act I).

Among the dramatists who had considerable influence on Rämacandra, Bhavabhūti appears to be the most outstanding, whose influence is visible in his Prakaraṇas as well as in his Rāma-plays. Three of Rāmacandra's plays are Prakaraṇas. Here Rāmacandra seems to have been considerably influenced by Bhavabhūti whose Māiatimādhava must have been a model for Rāmacandra, even though in the Nāṭyadarpaṇa he apparently criticizes the work for employing Kaiśiki in exuberance.

The exuberance of verses may also indicate the influence of Bhavabhūti and other playwrights (such as Rājašekhara, Murāri and others).

The influence of Kālidāsa whom most of the later dramatists tried to imitate with little success also is to be seen at a few places. The beginning of the Raghuvilāsa with a song reminds us of the Abhijāāna-

<sup>1.</sup> op. cit., 1, 2.

<sup>2.</sup> रसप्राणी नाट्यविधि: 1 — Nalavilāsa, p. 77.

<sup>3.</sup> महाक्षविनिवदानि इण्ट्वा रूपाणि भूरिश: 1 -- Natyadarpana, p. 23.

<sup>4.</sup> ibid., p. 120.

\$\frac{4}{8}\text{kuntala which has a similar type of beginning. Similarly Act IV of the Nalavillasa where Madhavasent takes Damayantt round the \frac{5}{8}\text{vayantvaramandapa before every king and glorifies him, shows the influence of the scene of Indumatisvavantvara in the Rachuvantsa of K\frac{3}{8}\text{ididasa.}

The use of the split-up verses that we occasionally find in the plays of Ramacandra can also be taken as the influence of Bhasa in whose plays we find them abundantly used.

As a dramatist Rāmacandra has his limitations also. The influence of the decadent period of Sanskrit drama is observed here too, the early germs of which are seen in the works of Bhavabhūti. The playwright does not leave any opportunity of exhibiting his fondness for poetry. We find a number of lyrical or descriptive verses intermixed with prose dialogues. The style also is ornate and artificial. If we look at the whole range of Sanskrit dramatic literature after Bhavabhūti we find that drama was getting poorer and poorer so far as dramatic element was concerned. The gull between Sanskrit and Prakrit was widening day by day. The practice of staging Sanskrit dramas was decreasing as the people who could understand and appreciate Sanskrit were becoming fewer and fewer. The dramatic literature could not be free from the social, political and entitural influence of the times.

The dramas were now ceased to be written from the view point of the spectators (i.e., general masses). They were usually meant to be read by the learned pandits and hence the pretic element assumed greater importance. The two of the celebrated representatives of this time are Murāri and Rājašekhara whose dramas are the models, as it were, of ornate and artificial style. Rāmacandra could not but be influenced by his age, and we find him often indulging in composition of ornate and artificial verses in lengthy metres like Sārdūlavikridita, Sragdharā and others.

Preponderance of verses may be taken to-day as an artistic fault as far as drama is concerned. But it appears that in the particular age the practice of using verses was current and the audience did enjoy it. In fact, according to the Indian theory of aesthetics a dramatist does not differ very much from a poet. A dramatist has to be a poet first and a

Vide Raghuvilāsa V, 33; VII, 31.

Such split-up verses are also found in the Mṛcchakatika of Śūdraka but that too suggests the influence of Bhāsa.

<sup>3.</sup> This reminds the present writer of some old dramas in Gujarati which he witnessed in his early age and which consisted of ample number of verses that were recited vigorously in keeping with the sentiment and were highly appreciated by the audience.

dramatist afterwards, Ramacandra's genius also is more of a poet than of a dramatist.

Here Ramacandra seems to have ignored his own statement in the Nāṭyadarpaṇa that the plot of a drama should have less of yerses as the sense when conveyed through prose becomes easier to grasp\*. But preaching is different from practice. Even then it should be noted to the credit of Rāmacandra that his verses are usually simple and lucid (Prasannārtha). Moreover, like Bhayabhūti, Rāmacandra also believes in forceful expression rather than silent suggestion which is the soul of poetry according to Sanskrit critics\* and which is the secret of the dramatic art of Kālidāsa, the greatest of our Indian poets.

In the drama of Rämacandra we usually find a lack of delightful humour which we find in the plays of Kalidāsa or in the Mṛcchakṭika of Śūdraka. All the three Prakaraṇas uniformly lack in this element of humour which the poet tries to compensate for by introducing the sentiment of wonder. In this respect Rāmacandra may be compared with Bhavabhūti who also does not provide us with refreshing humour - the deficiency which is very obvious in his Mālatīmādhava and which he tries to compensate for by introducing the sentiment of wonder in abundance. It is quite likely that such an attitude on the part of this young dramatist may be as a result of Bhavabhūti's infinence or that it may be due to his monastic way of life which is full of seriousness, serenty and austerity. This particular mental attitude becomes evident even when he says that humour, sorrow and fear are meant for children, fools and women.§

Still however, Rämacandra is not incapable of creating humour. In the Nalaviläsa he has introduced the element of humour to some extent. The chief source of humour here is the Vidüşaka. He makes fun of every body. He laughs at Lambodara by pointing out that his name was quite appropriate to his form. He is a great devotee of his wife's feet. The memory of his wife's feet could inspire courage and fearlessness in his

<sup>1.</sup> Cf. Sanskrit Drama and Dramatists, p. 27.

<sup>2.</sup> Vide स्वस्पपदां कञ्चवा etc. (op. cit., I, 14) and the Vitti over it.

<sup>3.</sup> Cf. व्यनिरात्मा काव्यस्य -- व्यन्यालोक १, १.

कविकलगुरः कालिदासो विकासः । — प्रसन्तराध्य १, २२.

८ काका मुख्याः क्रिन्मीव द्वारक्षोकसमाविषु । - बाटकर्पण, ए. १२६

<sup>6.</sup> आणिवीए सरिसं नाम १ - मलविलास, प्र॰ ८

<sup>7.</sup> बिह्य सदश्रविश्ववंस्त्यीए वसवाण ग्रेनिस्तं 1 - ibid., p. \$

meart. He cuts even indecent jokes at Lambastani. He advises Lambastani to sit carefully on the chair as it was too weak to bear her burden. He also inquires sarcastically why she has become to much emacitate the blesses Makarikā that she may receive a handsome mate like himself and further asks her whether Damayanti inquired about him. Thus the Vidişaka makes an important contribution in relieving the spectators of the seriousness by his fun and frolic. The character of Lambastani tries to create humour by her peculiar gestures and speech.

The humour of the Vidüşaka and Lambastani is often coarse and stereotyped. But Rămacandra has created finer humour also. The example of Pragamana quoted in the Nātyadarpapa from the Nalavilisa is a very fine example of such witty humour.

Rāmacandra has not the slightest of fanaticism. Even though a Jaina he has equal regard for Hindusm. Most of his plays such as the Raghuvilása, the Nalavilása, the Satyahariscandra the Nirbhayabhima, the Rāghayābhyudaya, etc. are based on the story of the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata, the two of the Hindu epics.

```
    नियवभणीयलणसमरणेण नद्र मह भयं । — ibid , p. 7

2 जह एसा धूलमहिसी कडियड नचावंती समोर्वार पडेदि, ता धुव म मारेदि । —ibal, p. 24
3. ..... दुब्बलं खु एद आसण । ता तुमए सावहाणाए उवविसियव्यं 1 —:bid., p 24
4. सम सरिसं रूबिणं पड़ंलह्सु। ... ताए कच्चगाए सह वत्ता कावि पुच्छिदा। —abid., p. 17

 (अ) दमयन्ती -- जड एवं ता मंच मे पार्णि।

           नल:- कथमपराधकारी मुच्यते ?
        दमयन्ती — कि एदिणा अवरदं ?
           राजा — अनेन त्वत्प्रतिकृतिमालिख्यायमियति विरहानले पातितः ।
        दमयन्ती - (स्मिरवा) जइ एव ता अह पि ते पाणि गहिस्सं । तव पाणिलिहिटेका
                  पडेण अहं पि एदावत्थसरीरा जादा । — नलविलास, प्र० ३९
                                                      नाटधदर्पण, प्र० ७९
   (ब) दमयन्ती — (प्रकाशम्) कविंजले ! को एस मं वारेड ?
       कपिजला --- जस्स कदे तुमं इध समागदा ।
       दमयंन्ती — कस्स कदे अहं इध समागदा ?
        कपिजला — हिययदइयस्स ।
       दमयन्ती - ता कि भयवं मणसिजी ?
       कपिजला --- (विहस्य) मिट्टिणी जाणादि । --- नलविलास, पृ० ३८
6. Here it should be noted that the Jainas have never felt ashamed of borrowing
```

Here it should be noted that the Jannas have never felt ashamed of borrowing whatever good they found in the Hinds it therature-religious or secular. Thus the Jainas have their own Ramāyana and they look upon Valmikis Ramāyana as a distorted version of the real story of Rāina but it should be pointed out that in the story depoted by Rāmakandra there is nothing which can be called Jinnato,

His outlook is wide and not guided by religious propensities even though his religious attitude becomes occasionly known by his conscious or unconscious cutting references to the various peculiarities of the Hindu religion or the Brahmin class.

Rāmacandra, at times, taunts the Hindu religion. He sarcastically refers to the three great gods of Hindus, viz., Brahmā, Vispu and Sankara sa all of them are married and have not been able to conquer passion (which, according to the Jainas, is the root cause of all misery) as against the Tirthankaras who are celebates. In the Nalavilása Rāmacandra rudicules the low mentality and the greed of the Brahmins. In the Kaumudimitrā panda there is an outright condemnation of Hunsa or violence.

There are certain characters which are common in more plays than one, e.g., the character of Lambastani is to be found in the Nalaviläsa, the Satyahariścandra and the Kaumudimitrāpanda. The character of Ghoraghoga is found in the Nalaviläsa as well as the Kaumudimitrāpanda,

There are certain verses also which are common to some of the plays.4

Even though Rāmacandra is gifted with the creative faculty, which is evident in the suitable artistic modifications which he has made in the original story of Nala, Rāma and others, still however, the natural faculty appears to be considerably suppressed by the zest of exhibiting technical details and pedantry.

His dramas appear as a product of a conscious mind well-versed in the teclinicalities of drama rather than of an inspired artist. In the words of Shri R. V. Pathak, "The plays of Rāmacandra lack in a concrete picture of human nature or a great vision of truth which make a poet immortal".

 श्रम्भुस्वयम्भुह्रयो हृरिणेक्षणानाम् येनाक्रियन्त सततं ग्रहकुम्भदासाः ।

> तस्में नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥ मिल्लकामकरन्द १, १३. The verse is borrowed from भर्तृहरि's शृङ्गारशतक.

- अहो, सर्वातिशायी द्विकन्मनां निसर्गसिद्धों लोभातिरेको यदयमन्त्येऽपि वयसि वृथा बृद्धों निधनधनप्रतिप्रहाच विरामति । — नलविलास, पु० ८०
- 3. Vide Kaumudimitrānanda I, 17
- 4. परोपनीतशब्दार्थाः स्वनाम्ना इतकीर्तयः ।

निबद्धारोऽयुना तेन विश्रम्भस्तेषु कः सताम् ॥ कीमुशीनिवाणन्द, १ महिकामकरन्द् १, ७ For a detailed list of such common verses vide the Nalavilása (G.O.S.) (Intro.) p. 34

5. R. V. Pathak : Nalavijāsanātaka.

Ramacandra is a critic as well as a dramatist. The creative faculty is different from the critical one. It is a rare case where these two faculties combine. Still however, Ramacandra is a critic first and an artist afterwards. He seems to have written his plays having fully boroe in mind all the principles of dramaturgy. Even as a creative artist he is more of a poet and less of a dramatist.

Finally even though we cannot describe Rāmacandra as a poet of the first rank still he deserves a respectable position amongst the later sanskrit dramatists and Gujarat can legitimately be proud that even in the thirteenth century such plays were written and probably staged also.

<sup>1.</sup> Rājašekhara divides Pratibhā into two types :-

<sup>(</sup> i ) Creative (Karayitri )

<sup>(</sup>ii) Critical (Bhāvayitri)

## CHAPTER VI

# THE RELATION OF THE NATYADARPANA TO OTHER WORKS ON DRAMATURGY OR POETICS

A. The ND's indebtedness to the earlier works on dramaturgy

As we have occasionally seen in the earlier chapters (Ch. III to VI) the authors of the ND have considerably borrowed from their predecessors especially Bharats. Abhinavagupts, Dhanañjaya and others. This chapter therefore presents a comparative study of the Nātyadarpaṇa and other works on dramaturgy. We start with the relation of the ND to the NS.

(i) The Nāţyadarpaņa and the Nāţyaśāstra

The NS is reputed to be the oldest extant work on dramaturgy. Bharata who is rightly called "the father of literary criticism" deserves the credit of bringing to light the principles of dramaturgy in a systematic form which lay scattered before his times. The NS therefore is accepted as a "canonical book of Indian dramaturgy."

The later writers on dramaturgy acknowledge their indebtedness to this 'intellectual giant' and express their feeling of reverence and gratitude to him. The DR goes to the extent of saying, "Who else is capable of defining Nāṭya?" and humbly expresses that whatever is embodied by him in his work is merely a summary of what the learned preceptors had siready proclaimed.

Our authors too admit their indebtedness to their previous writers in their introductory verses. The NS being the most authentic work on dramaturgy the ND has accepted most of the definitions from the NS orafy. That our authors have mainly followed the old authorities (i.e. Bharata) is evident from the following instances:—

- At the end of the discussion of Uparūpakas the ND states that these Rūpakas have been mentioned in the commentary only, (and not in Kārikās,) because they are less interesting and have not been mentioned by the old authorities\*.
- The ND condemns those who propound that the hero of a Nățaka should be Dhirodătta only, on the basis of the fact that they do not abide by the tradition established by Bharata<sup>5</sup>.

f. Cf. Encyclopaedia Britanica Vol. II, p. 397.

Z. DR 1, 4.

<sup>3.</sup> ND, p. 23, verse No. 2.

<sup>4.</sup> Cf. ND, p. 215.

<sup>5.</sup> Cf. ND, p. 29.

- 3. While discussing Prakarana the ND points out that those who assert that the hero of a Prakarana should be of Dhirasanta type, having a minister in their view are not supported by the Vrddhas (i.e Bharata) (and therefore cannot be accepted). Here the ND quotes one line from the NS in support of this statement.
- 4. The ND criticises Bhavabhūti for employing Kaišikl in exuberance in his Prakarana called Mālatīmādhava which, the ND observes, is against the comion of the Vrddhas².
- While discussing Dhravas the ND remarks that "Prāsādiki Dhrava must be introduced after Prāvešiki and Ākṣepiki as 'the old tradition' says so".

The above-quoted instances are sufficient to show that the ND takes the old authorities, viz., Bharata and others as binding upon all and criticises those who disregard these authorities.

Moreover, our authors literally quote the NS of Bharata more than once :-

- They bodily quote in series the Nandi verses given by Bharata by mentioning his name<sup>5</sup>.
- 2. At the end of the discussion of the sixty four Sandhyangas the ND mentions that other twenty one Sandhyantaras also are mentioned by some and they quote three verses from the NS enumerating these.
- 3. The ND also quotes the celebrated dictum of Bharata on Rasa, namely, Rasa is produced by the communion of Vibhāvas, Anubhāvas and Vyabhicāribhāvas.¹ (Of course the name of Bharata is not mentioned along with the dictum).
  - 4. The ND quotes as an authority from the NS the statement-"The
- 1. ND, p. 117.
- 2. ND, p. 120.
- 3. ND, p. 193
- 4. It may be pointed out here that even though the authors of the ND criticize those who disregard the early authorities, they themselves have not always followed those authorities, as will be seen from the later discussion. At one place they have even accosed Bharata of self-contradiction.
- 5. Vide ND, p. 192. Tathā ca bharatamunih nāndiri pathati.... etc. (NS V. 110-113). This is a rare phenomenon in this work. The authors of the ND hardly refer by name to any author (excepting of course when they want to criticise him). This reveals the high exteem in which the authors of the ND hold this old sage as it suggests that they do not feel "numitated in quoting from Bharata as an authority and accepting the debt by mentioning his name.
- 6. ND, p. 116; NS (KM) XIX, 105-107.
- 7. Vibhāvānubhāvavyabhicārisamyogād rasanispattih-ND, p. 161; NS (KM), p. 62.

commander-in-chief and the minister are of Dhirodatta type".1 (without any specific reference to Bharata).

5. The ND verbally quotes the ten Lasyangas from the NS2.

The ND refers to Bharata in various ways. Sometimes the ND calls him Mum³ or Pārvamum¹, sometimes he is referred to as Vrādha¹ and at times as Pūrvāčarya³ or Nāṭyacārya¹. The view of Bharata is also referred to as Munisamaya³, Vrādhasampradāya³ or Vrādhābhiprāya¹o.

A comparative study of the two texts (the ND and the NS) will clearly show that the ND has mostly depended upon Bharata while defining and explaining the various topics concerned. The NS was in fact the chief source-book for all the later writers on dramaturgy. So ND's indebt-dness to the NS is obvious and evident. A full list of all the instances where the ND has directly or indirectly borrowed significant phrases or ideas is practically impossible as it would be too lengthy, which is neither necessary nor desirable. I therefore have to content myself by giving a specimen or two of each type of borrowing.

Sometimes the ND borrows verbatim from the NS. 11 Very often the ND picks up significant phrases from the NS and puts the idea in its own language 12. Authors of the ND fully know their limitation of space.

1. ND. 0. 178: NS (KMI XXIV. 4

```
    ND, p. 127, NS (KM) XVIII, 183-4.

 3. ND. p. 120.
 4. ND, p. 26
 s. ND. p. 215.
 6. ND, pp. 155, 163. The plural used in some cases is likely to be for showing reverence.
 7. ND, p. 195.
 8. ND, p. 29.
 9. ND, pp. 35, 194, 117.
10. ND. p. 120.
11. e.g (a) Verses enumerating Rass and Sthayi Bhavas verbally echo NS. Cf. ND III.
             111 and NS (GOS) VI, 15 and ND III, 126 and NS (GOS) VI. 17.
         (b) Enumeration of Angas and Upāngas in Āngika Abhinaya, Cf.
                  अहे: शिरोहस्तवक्षःस्टीपार्श्वपादादिभिरुपाईक्ष
                  नेश्रभुपक्ष्माधर्कपोलचिवुकादिभिः ..... ( प्रष्ठ-१८९ )
                  तस्य क्रिरोडस्तोरःपार्श्वेकटीपादतः बडहानि ।
        NS -
                  नेत्रभ्रनासाधरकपोलचिव्कान्यपालानि ॥ (KM) ८, १३
12. (a) Definition of Mukha -
        ND :-
                  मुखं प्रधानकृतांशी बीबोत्पत्तिरसाश्रयः । ..... ५. ५४.
        NS :-
                  यत्र बीजसमुश्रात्तः नानार्थरससंभवा काव्ये ... तत्मसं
                  परिकीर्तितम् ॥ ..... (KM) पृष्ठ - ३१२.
```

They could not afford to be lengthy unnecessarily. A work like the ND which proposes to discuss in a few pages almost all problems which a writer of drama has to face cannot afford to be very elaborate. So the ND sometimes summarizes in a few words what Bharata has elaborately discussed in good many verses. For instance, the ND summarizes in a few lines the Afigika Abhinaya described by Bharata in several chapters (NS (KM) Ch. VIII to XII). On the other hand, at times the ND simplifies or elaborates what Bharata has stated briefly. For better elucidation the ND resorts to concrete illustrations, egg, the topic on Sandhis and Sandhyangas has been treated of rather briefly by the NS, while the ND devotes considerable space to the topic making the treatment exhaustive with profuse illustrations from a large number of plays. Even the treatment of the twelve types of Rüpakas, the limbs of Vithi, etc. as we find in the ND is rather more elaborate as compared to the treatment of the NS.

It is true that the authors of the ND have followed Bharata in most cases, still however they do not always follow the NS. At places they differ.

(a) While the NS recognises only ten types of Rūpakas, the ND recognises twelve types of Rūpakas. The ND here gives the Nāṭikā and the Prakaraṇikā the status of principal Rūpakas.

(b) The NS mentions eight Rasas³. The ND adds Santa and makes the number nine and adds that there can be even more Rasas than nine such as Laulya, Sneha, Duhkha, Sukha, etc.⁴

elaborate and illustrate the various topics, 3. NS (KM) VI. 16.

<sup>4.</sup> ND, p. 163.

- (c) The NS considers all Rasas pleasant and enjoyable¹ while the ND opines that some of the Rasas are pleasant while others like Karuna, Raudra, Bibhatsa and Bhayānaka, are not pleasant².
- (d) The ND does not treat of Citrābhinaya discussed by Bharata<sup>3</sup>. The ND includes it in Āngika Abhinaya as the former consists of the movement of limbs of body and is simply a mixture of two, three or four of the Abhinayas.
- (e) Bharata has described in detail the religious preliminaries called Pürvaranga which ought to be performed before the actual staging of a dramatic piece. The ND opines that these are all (except Nāndl) futile and meant to deceive the faithful votaries. (This is, in fact, a hit to the Brahmanical ritualism by a Jaina writer.)
- (f) The ND defines as many as thirteen minor plays (which the ND calls other Rūpakas) which are not mentioned by Bharata.
- (g) The NS gives five types of Prastāvanā viz. Kathodghāta and others. The ND does not approve of any of these types. What Bharata calls 'types', the ND calls "the modes of introducing a character on the stage".

Moreover, the NS includes only two of the Vithyangas (viz. Udghātyaka and Avalagita) as the types of Prastāvanā, while the ND thinks that not only two but all of the thirteen Vithyangas can be introduced in a prologue.

- (h) Bharata divides each of the four Vrttis into four types, e.g., Bhārati has four limbs - Prarocanā, Āmukha, Vīthi and Prahsana. Similarly Sātvatt, Kašiki and Ārabhaṭi also have four limbs each. The ND does not admit of any such types or limbs of Vrttis even though in case of Bhārati the ND points out that it occurs in Āmukha, Prarocanā and all the Rāpakas.
- (i) Bharata wants that Vedic metres, viz., Usnik and Gayatri should be used profusely in Samavakāra. The ND on the contrary holds that Gayatri and other Vedic metres should not be used in Samavakāra. (It may be noted here that the editors of the NS give another reading in the foot-note according to which these Vrttas should not be used in

Cf. Äsvädayanti manasā tasmān nāṭyarasāḥ smṛtāḥ – NS (KM), p. 193.

<sup>2.</sup> ND, p. 159.

<sup>3.</sup> NS (KM) XXV, cf, ND, p. 191.

Śraddhālupratāraņamātratvāt - ND, p. 155, also cf. kesāmcit nisphalatvāt...ND, p. 193.

NS (KM) XVIII, 128.

<sup>6.</sup> Na punar gäyatryādi - ND, p. 126.

Samavakāra! and it is possible that the edition of the NS which our authors possessed might have this second reading which the ND follows.)

- (j) The NS gives in some MSs twenty one other Sandhyantaras and sakalpam) beginning with Sāma\* nnd ordains that these Sandhyantaras along with the sixty four Sandhyantara, Laksanas, Guṇas, etc. should be employed in a Nāṭaka\*. The ND quotes these 21 Sandhyantaras verbatim from the NS under the opinion of 'some' (kecit) and opines that some of these can be included in Angas, some in Vyabhi-căribhāwas, and some are parts of the actual plot (ltivṛtta).
- (k) Bharata holds that the Vidüşaka of a king should be a Brahmin only while the ND allows any of the three types: an ascetic, a Brahmin or a king's employee.
- Bharata refers to Stambha, Sveda, etc. as Săttvika Bhavas while the ND calls them Anubhavas.

Not only do the authors of the ND differ from Bharata on several points but they go to the extent of even criticizing Bharata for a self-contradiction he has committed in restricting Bhāratī Vṛtti to Karuṇa and Bibhatsa Rasas only and at the same time ordaining Bhāratī for Vitbi, Prahasana\* and Bhāna none of which is characterized by Karuṇa or Bibhatsa as its dominant sentiment.

At times we find the ND referring to the view of the NS as 'Kecit' or 'Anye' or 'Apare', e.g.

- (a) ND Anye tu samhatānām pratīpakṣānām bījaphalotpattinrodhakānām visleṣakam bhedarūpam upāyam bhedanam manvate -(p. 65). Also cf. NS - Samghātabhedanārtho yaḥ sa bheda itī samjūtaḥ - (KM) XIX, 73.
- (b) The ND Apare tu krodhādeh prāptasya samanam dyutim āmanantı (p. 108). Cf. NS - Labdhasyārthasya samanam dyutih etc. (KM) XIX, 97.

<sup>1.</sup> NS (KM), p 29, F. N 2 NS (GOS) Vol. II, p. 441, F. N.

<sup>2.</sup> NS, (KM) XIX, 48 F. N.

<sup>3.</sup> Ibid, XXI, 49-51.

<sup>4.</sup> Ibid. XXI, 118-120.

ND, p. 1

Vithi and Prahasana are considered to be the limbs of Bharati Vrth by the NS (KM) XX, 26.

<sup>7.</sup> Vide-Ye tu bháratyán bibhatsa-karupau prapannáh taih sarvarasavithi-pradhanaárágáravírabhápa-pradhánabásyaprabasanán svayam eva bháratyán vyttau niyantritáni náveskáni (ND, p. 153). Here it may be noted that whenever the ND criticises higher authorities the language used is very polite and considerate.

- (6) The ND refers to the view of 'some' who do not accept 'Upasti' but recognize 'Prasāda' instead, which is defined as 'gratification arising out of some service rendered by the person'. This view can be ascribed to Bharata who reads Prasāda instead of Upāsti and defines it in a similar way."
- (d) The ND refers to the view of some (kecit) who read Pürvaväkya instead of Pürvabhāva. It is not possible to say categorically that here the ND refers to the NS because even though the NS reads Pürvaväkya there is another reading which reads Pürvabhāva also\*.

The gist of the above discussion is that even though the authors of the ND have accepted Bharata as the final authority on dramaturgy and have followed him in most cases they have not always done so. They sometimes differ from him and at times even critisize him.

### (ii) The Natyadarpana and the Abhinavabharati

Amongst the writers on dramaturgy, Abhinava shines as one of the brightest stars. His position among the prominent writers on Alarhkāra-śāstra can hardly be challenged. His learned commentaries upon the Nāṭyašāstra and the Dbvanyāloka speak volumes for his learning cruditions and critical insight into the subject of poetics including dramaturgy. His deep scholarship baffles even great scholars. It is not surprising if such a master critic leaves an indelible impression on the mind of our authors and they naturally try to make the best use of the commentaries of this great 'intellectual giant'.

The debt that Rāmacandra and Guṇacandra owe to this great personality cannot be over-estimated. Just as in composing the Kārikās the authors have drawn abundantly upon the NS of Bharata, in the same way in writing the Vṛtti or the commentary the authors have mainly followed Abhinava. At great many places we find them to have copied Abhinava. Whatever is striking or attractive in the ND has, in many a case, its origin in the Abhinavabhāratī.

At times the authors of the ND have lifted lines after lines, sentences after sentences, sometimes even a paragraph. Some times they have picked up the significant word, words or phraises from Abhinava and the matter is put in their own language. At many a place the ideas have been lifted and dressed in their own language. Wherever Abhinava is besure, the ND has tried to present him in a simpler and clearer manner. In case Abhinava is too brief our authors have expanded the idea so as

<sup>1.</sup> ND, p. 117.

<sup>2.</sup> NS (GOS) XIX, 101.

<sup>3.</sup> Vide ND, p. 113 and NS (GOS) XIX, 103.

to make it clear and easily comprehensible. The authors of the ND skip over such passages as contain lengthy and pedantic discussions carried on by Abhinava and are not very essential to the exposition of the topics concerned. Thus they summarize what the former has elaborately · treated of and put the same in a well connected systematic form.

The indebtedness of the authors of the ND to Abhinava may conveniently be considered under the following headings :-

- I. Borrowing verbatim :-
  - (a) of passages.
  - (b) of sentances. (c) of illustrations.
- II. Verbal borrowing with minor changes

Here the important phrases are retained along with the idea. Some words are replaced by exact synonyms. This can be divided into two subheadings :-

- (a) borrowing of passages.
- (b) borrowing of sentences.
- III. Borrowing of ideas. Here only the matter is borrowed while the language and representation are the authors' own.
- (I) Borrowing Verbatim
- (a) Of Passages :- It is rarely that the ND copies passages after passages verbatim. In that case the ND would very legitimately be accused of gross plagiarism - an unpardonable fault. Still however, the following can be quoted as an illustration of the type :-

### नाटघडर्पन

बधा रश्नाबल्याम् सागरिकायां पाञावलम्बन-प्रवक्तामां वासवदत्तेति मन्यमानी राजा पाशाद विमोचयति तदा तदुक्त्या सागरिकां प्रत्यभिज्ञा-बाह - "कबं में प्रिया सागरिका? अलगलगति मात्रेण।" इत्यादि।

अञ्चान्यतः प्रयोजनं चिन्तितम् , विचित्रयकारि च प्रयोजनान्तरं सम्पनम् ।

- ā. 88

### अभिनवभारती

यथा रत्नावल्यां सागरिकायां पाधावस्वयन-प्रकृतायां वासवदत्तेयमिति मन्यमानी राजा पाठां मुखति तदा तदुक्त्या सागरिकां प्रत्यभिज्ञाय 'हा कर्थ प्रिया में सागरिका, अलमलमतिमात्र " मित्यादि । अत्रान्यत् प्रयोजनं चिन्तितं तद्वीचन्य-कारि च प्रशेजनान्तरं सम्पन्नम ।

— प्रन्थ २, पृ० १९

- (b) Of Sentences
- मृदा परपक्षमर्दनेन स्वपक्षमवित रक्षतीति । १. मृद्वमिति मर्दनं मृत्यरपक्षमर्दनेन स्वपक्ष-मृद्वम् ।
  - मवति रक्षतीति ।
    - प्रं॰ २, प्र॰ ४५७

### भारतावर्पण

२, ... तदवस्पन्दितं वशुःस्पन्दनादिवदन्तर्गत -सुचनीयसम्भवात् । यथा वेणीसंहारे - सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा ... इत्यादि ।

- प्र० १५०

— **দ**৹ ৭३২

३. बदाह कोहलः--' उत्तमाधममध्याभियंका प्रकृतिभिक्षिधा। एकडार्या दिहार्या वा सा वीबीत्यभिसंज्ञिता।"

इति ।

- ४. तत्र कमुकिस्थाने दासः। अमात्यस्थाने श्रेष्ठी । विद्यकस्थाने विटः ।
- go 196 ५ यस्तु वेणीसंहारे भानुमत्या सह दुर्योधनस्य दर्शितो रम्बभिलावरूपो विलासः । स नाब-
  - कस्य ताहरोऽवसरेऽनचितः । यदाह ---"सन्धिसन्ध्यक्तघटनं रसबन्धव्यपेक्षया । न तु केवलशास्त्रावंस्थितिसम्पादनेच्छवा ॥'' इति ।
- yo yo ६ ... देवबहुमानब्युहरत्तवे पुरुषकारोऽप्यक्तल-स्तदभावोऽपि सफल इति दर्शनीयम् ।
- go 43 अन्यस्मिन्तुपाये चिन्तिते सहसोपायान्तर-प्राप्तिर्यथा नागानन्दे जीमृतवाहनस्य शंख-चुडादप्राप्तवध्वपटस्य कचुकिना वासोयगला-र्पणसिति ।

### अधिनवधारती

- बक्षुःस्पन्दनादिवदन्तर्गतस्य-२. तदबस्पन्दितं नीयसम्भवातः । यथा सत्यक्षा मध्रागिरः प्रसाधिताशा ... इत्यादि ।
- प्र**० २, पृ० ४५**५ ३. तथा च कोहलः ---
  - उत्तमाधनमध्याभियुका प्रकृतिभिक्तिथा। एकडार्या दिहार्या वा सा वीबीत्यभिसंजिता ॥ --- प्रं∘ २, प्र∘ ४५३
  - ... कमुकिस्थाने दासः, विद्वकस्थाने विटः, अमात्वस्थाने श्रेष्ठीत्यर्थः ।
- प्रं॰ २, प्र॰ ४३१ ५. बस्तु वेणीसंहारे मानुमत्या सह दुर्योधनस्य दक्षितो विलासः, स नायकस्य तादशेऽत्रसरे-ऽत्यनुचित इति चिरन्तनैरेवोक्तम्। यथा सहदयालोककार: -
  - सन्धिसन्ध्यक्रघटनं रसबन्धव्यपेक्षया । न तु केवलशास्त्रावस्थितिसम्पादनेच्छवा ॥
- मं∘ ३, पृ० ४२ ६. ... देवबहुमानव्युत्पत्तये हि पुरुषकारोऽध्य-फलः, तदभावोऽपि सफलः प्रदर्शनीयः ...।
  - -- मं॰ ३, पृ॰ ४८ अन्यस्मिन्नुपाये चिन्तिते सहस्रोपायान्तर-प्रक्षिः यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य शंख-चुडाइप्राप्त ।ध्यपटस्य कंचुकिना वासोयुगला-
    - -- प्रं०३, प्र०२०

# (C) Of Illustrations

#### Nātyadar paņa 149. 1. Udghātyaka p.

- 2. Avaspandıta 150. p. 3. Nalika 146. p. 4. Vyāhāra 135. p.
- 5. Prapañca p. 140. 6. Trigata 143. p.
- 7. Chala p,
  - 143.

## Abhinavabhāraiī

र्वणसः ।

- Yo 84

- п 454. p. п 455. D.
- п 455. D.
- п p. 458.
- п 456. D. П 458.
- p. п 457.

|     | Nāṭyadar                       | pana     |        | Abhinavabhāratī |    |      |
|-----|--------------------------------|----------|--------|-----------------|----|------|
| 8.  | Asatpralāpa                    | р.       | 144.   | II              | p. | 456. |
| 9.  | Vākkelī                        | р.       | 145.   | 11              | p. | 456. |
| 10. | Śŗńgāra                        | p.       | 124.   | I               | p. | 303. |
| 11. | Ańka                           | p.       | 34.    | II              | p. | 416. |
| 12. | Prakaraņa                      | p.       | 118.   | 11              | p. | 433. |
| 13. | Parikara                       | p.       | 60.    | 111             | p. | 38.  |
| 14. | Parmyāsa                       | p.       | 61.    | III             | p. | 38.  |
| 15. | Samāhitı                       | p.       | 62.    | III             | p. | 40.  |
| 16. | Udbheda                        | p.       | 62.    | 111             | p. | 41.  |
| 17. | Karana                         | p.       | 63.    | III             | p. | 41.  |
| 18. | Vilobhana                      | p.       | 64.    | III             | p. | 38.  |
| 19. | Bhedana                        | p.       | 64.    | III             | p. | 42.  |
| 20. | Prāpaņa                        | p.       | 65.    | 111             | p. | 39.  |
| 21. | Vīlāsa                         | p.       | 69.    | Ш               | p. | 42.  |
| 22. | Varņasamhrti                   | p.       | 73.    | 111             | p. | 47.  |
| 23. | Narma                          | p.       | 74.    | Ш               | p. | 44,  |
| 24. | Narmadyuti                     | pp.      | 75-76. | III             | p. | 44.  |
| 25. | Udāhṛti                        | p.       | 85.    | III             | р. | 48.  |
| 26. | Krama                          | p.       | 86.    | Ш               | p. | 49.  |
| 27. | Ākṣepa                         | p.       | 89.    | III             | p. | 50.  |
| 28. | Adhibala                       | p.       | 89.    | III             | р. | 51.  |
| 29. | Chādana                        | p.       | 95.    | Ш               | p. | 56.  |
| 30. | Śakti                          | p.       | 100.   | III             | р. | 53.  |
| 31. | Vyavasā <b>ya</b>              | p.       | 103.   | 111             | р. | 54.  |
| 32. | Sandhı                         | p.       | 104,   | III             | p. | 57,  |
| 33. | Kŗti                           | p.       | 108.   | III             | р. | 58.  |
| 34. | Pürvabhāva                     | p.       | 114.   | ш               | р. | 58.  |
| 35. | Avasthā                        | p.       | 53.    | Ш               | p. | 8.   |
| 36. | Patākāsthānaka                 | p.       | 45.    | III             | p. | 20.  |
| 37. | Patäkästhänaka                 | p.       | 45-6.  | III             | p. | 21.  |
| 38. | Patākāsthānaka                 | p.       | 45.    | III             | р. | 21.  |
| 39. | Rasas: Their inter<br>relation | r-<br>p. | 186.   | I               | p. | 297- |

- II. Verbal borrowing with minor changes :-
  - (a) Of passages

### नारुघद्रपेण

- १ फलस्य मुख्यसाधनस्य हेतव उरायाः। इह हेत्रद्विषा अनेतनकानम्य । अनेतनोऽपि मुख्यममुख्यमेतावृद्विषा। मुख्यो गीवम्...। अमुख्यस्तु कार्यम् । नेतनोऽपि द्विया मुख्य-उपकरणस्तुस्य । मुख्यो बिन्दुः ...। उप-करणभृत्य द्विषा स्वाविधिद्युतः परावे-सिद्धपरः । ... पूर्वः स्ताका अन्या प्रकरिति।
  - तेनैकमपा रखपोषस्यादेकसिषापि सन्धी हिल्लिसं निवध्यते। यथा वेणोसंहारे सम्मेट- विद्वली पुनः पुनर्दक्षिती बीरतीहरसाबुद्दिध्यतः। रस्तादर्था च विकासः पुनः पुनरुकः गृहार- सुक्रास्य हिल्लासः पुनः पुनरुकः गृहार- सुक्रास्य हिलासः। तथा दरस्यमाबद्वतित । तथाऽप्रद्वयेन साध्यं यरेकेनैन सिध्यति तरेक- मेन निवध्यते। यथा औमीमदेसम्बन्धिमान गस्य कतौ प्रतिमानिरुद्धे परिकरार्थयोप- स्वेष्टेश्य स्वतमा विनयः। प्रतिमानिरुद्धे परिकरार्थयोप- स्वेष्टेश्य साम्या विनयः। प्राचित्रकर्मने रासकः प्रतिकरार्थयोपन साम्या विनयः। प्राच्य साम्या महत्याव विवद्धः। एवम् साम्या चुरक्षोपीय महत्याव विक्रस्थाः। एवम् साम्या चुरक्षोपीय महत्याव विक्रस्थाः। एवम् साम्या चुरक्षोपीय साम्या प्रवास साम्या विक्रस्थाः। एवम् साम्या चुरक्षोपीय साम्यानिर्माति।
- एषु च केवार्वित् सामारीनां स्वयमङ्गरूप-स्वात् केवार्वित् ... व्यक्तिचारिक्यस्वाद् ... म प्रवगुरुखये प्रयासः । ... तथौदास्ताववे हेरवधारणास्मा उपवेषः । प्रतिमानिकद्वे स्वप्रक्षः । रामास्युवये मयास्मा । वेणौ-संदारे क्रोवारमा ।

-- g. 116

 एवस पुण्यद्भितकेऽशोकदत्तादिशन्दाकर्णनेन समुद्रदत्तस्य नन्दयन्त्यां या व्यक्तिकञ्जोप-निवदा सा न दोषाय परपुरुषसम्भावनाया निर्वेष्ठणं यावदन्नोपनीगित्वात् । अपरयोत्तम-

### वसिनवसारती

- बजार्षः फर्लं तस्य प्रकृतयः ... । तत्र जब-चेतनवा द्विपाकरणम्, जब्ब्ध सुम्मकारण-मृतः ... आय बीतं दितीयं कार्यम् ... । चेतनेऽपि द्विचा सुस्य उपकरपमृतय, जन्त्यो-ऽपि द्विचा स्वावीसिद्धसित्या परायेसिद्धमा युष्पः शुद्धसा च, तत्रायो विन्दुः द्वितीयः पताका तृतीयः प्रकृती ।
- प्रं० १, ए० १२ ते नेक्प्रण सम्याहं तर्णव सन्याहं हिंहा है कर्तव्यम् । यथा राजावरणं । क्रिक्षां कर्तव्यम् । यथा राजावरणं । क्रिक्षां कर्तव्यम् । यथा राजावरणं । क्रिक्षां कर्तव्यम् । यथा राजावरणं । विकारणं । यथा विवारणं विवारणं प्रतिमानिक्दं सीमस्ताव तरेकेनेव चेद् घटते तिक्कप्रपेण । एवं त्रिवीयाः । द्वियोगां यथा प्रतिमानिक्दं सीमस्तावेत्रकाणस्य कृते—उप-क्षेणानन्तरसेव न परिकटः ... । एवं त्रियोगाः, यथा अञ्चलिक्दं सीमस्तावेत्रकाणस्य राज्यक्षेणान्तरसेव ह ... । एवं चत्रदेशो ... सिन्ध-भैवतीति ।
- -- प्रं० ३, प्र० ६२-६३.
  अन्ये मन्यत्ते -- य एयोप्येपादाः सामान्या उक्ताः तेषाभेनैतद्विशेषा अवान्तरस्ताः । व्यक्ते हि सामादिनशेषिका न्यान्तरस्ताः । व्यक्ते हि सामादिनशेषिकाः, तथा हि 'आश्राष्ट्रानल' -- (वेणा १) हति कोषास्ताः वेश्वयः, रामान्युदये भवारमीपद्येगः, प्रतिमान्वस्ते । स्वर्थः, रामान्युदये भवारमीपद्येगः, प्रतिमान्वस्ते । स्वर्थः, रामान्युदये भवारमीपद्येगः, प्रतिमान्वस्ते ।
  - ¤° ₹, 2° €₹–€8.
  - पुराक्षितकेऽशोकदसादिशन्दाकर्णनेन समुद्रदसस्य शङ्का योपनिवद्धां सा न दोषाय । निवेहणान्तोपयोगिनी हि मन्द्रयन्तीनिर्वासने तस्याय ग्रहान्तरावस्या । इटमेव सम्बन्धनी

### नाटघदर्वण

प्रकृतिना श्वञ्चरेण वश्वाः पुत्रे दूरस्थिते निर्वासनम्, निर्वासितायाश्च शवरसेनापतिगृहेऽ-वस्थानमञ्ज्ञितमेव ।

-- पृ॰ ११७

 अञ्चरनाभिद्रमाणाया मन्दोदयाँ भयम् अञ्चरचोत्साहोऽस्यैन रावणदर्शनेन "एतेनापि प्रशासिता" द्वादि वदतो हासः, यस्तातेन निरक्ष बाकक इव प्रक्षिप्य कक्षान्तरे देति च व्यवस्थाति वृगुस्ता-हास-विस्मयाः, रावणस्य रति कोषौ ।

<del>—</del> দৃ৹ ৭५८

 तत्र कामस्य सर्वजातिमुलभतवाऽस्यन्तपरिवित-तया च सर्वात्प्रति इचतेति पूर्व रक्षारः ततः श्रक्षाराजुणामित्वात् इास्यः ततो इास्य-विरोधित्वास्क्रणः कामस्य चार्यभताद् ... सम इति ।

— पृ० १६३

### विश्वनवभारती

मूलं परपुरुषसम्भावनामूलस्वात् । एवमनभ्यु-परामे तु श्रृञ्जरेण वध्या अस्विविदेते प्रत्रे निर्वासन स्वरसेनापतिगृहेऽवस्थानमित्युक्तम-फ्रातीनामनुष्यक्रमेव ।

-- प्रं० २, प्र० ४३२

. .. अङ्गदेनाभिड्नमाणाया मन्दोदबा भवस, अङ्गदरनोस्ताहः रावणं रष्ट्वा तस्वेव हि "एतेनापि सुरा किता" ह्रसादि बद्दो हाचः, रावण्यातिकोचः, "स्तादेन निगृद्ध बाकक इव प्रक्षिय कक्षान्तरे" इति बद्दोऽङ्गदस्य जायात्रास-वान्ववस्य स्ताः।

— Å• ₹, पृ• १•४

६. तत्र कामस्य सर्वेशतिसुल्भतय।ऽस्यन्तपरि-चितस्त्रेन सर्वान्त्रति हृद्यतेति पूर्व शक्कारः तरत्तुगामी च हास्यः निरपेक्षभावस्थात् । तद्विपरीतः करुणः । ..... शान्तः ।

--- ग्रं० १, पृ० २६७

(b) Of sentences: (Below are quoted the sentences where the ND has almost verbally lifted from the Abhi. with very insignificant changes.)

 इह स्थातस्यं त्रिधा नाम्ना चेहितेन देशेन च।

— দূ৹ ২০

२. नायिका तुदिव्यापि भवति यथोर्वशी। — पृ० २

 दिव्याङ्गीमिति ... सहायः पताकाप्रकरीनायकः लक्षणो सञ्जा।

-- पृ० २८

 तापसवत्सराजे हि वत्सराकस्य मुख्याय कौशा-म्बीराज्यलाभाय प्रवृत्तेन ... वासवद्त्तासंगम-पद्मावतीप्राप्त्यादिकमपि साध्यते ।

- g. j.

अनुक्या प्रसिद्धा प्रसिद्धातं भवति,
 असुक एककारी असुन्नदेश इति ।

— İo 3, 20 899

२ नायिका तु दिव्याप्यविरोधिनी यथोर्वेशी । — प्र॰ २, प्र॰ ४१२

 दिव्यानामाश्रयत्वेन प्रकरीपताकानायकादि-रूपेण ... अझोकरणं यत्र ।

— प्र∘ २, पृ० ४१२

 तापसवस्तराजे राज्यप्रस्थापतः प्रवानफलस्वे वासवदत्तासंगमपद्मावतीप्राप्त्यादौ क्रियान्तराञ्च-पयोग एव मन्तरवः ।

— शं∙ ३, प्र• **३** 

### नाट्यदर्पण

- ५. बचा रस्नाबल्यां प्रमोदीस्तवो मुखसन्धावेव निष्ठितः मुस्रोपक्षिप्तो बाभ्रव्यादिवृत्तान्तश्च निर्वेहणारम्मे, रत्नावलीप्राप्त्यादयश्व सार-रूपाः पदार्थाः अन्त इति ।
- g. 33 ६. विष्कभ्नात्यनसन्धानेन बृतम्पष्टमभयतीति
- विष्करभकः । - go 3 c
- ७. अप्रस्यक्षान अर्थान सामाजिकहृदये प्रवेशय-तीति प्रवेशकः ।

-- go 35

- ८ अल्पकाळे चाङ्कास्यम्, अल्पतरकाले च चुलिका ... अल्पतमकाछे चाङ्कावतार इति ।
- प्र०४१ ९ मधीवविभीषणादिहि रामादिनोपकियमाणो रामादेरात्मनश्चोपकाराय भवन रामादेः प्रसिद्धि प्राधास्यं च सम्पादयति ।
  - -- g. 83-88
- १०. सर्वेष्यापिश्वादा जले तलविन्द्रिय बिन्द्रः । -- y. 86
- ११. केवलं बीजं मुखसन्धेरेव प्रमृति निबध्यते ११. बीजं च मुखसन्धेरेव प्रक्तर्यमानसुन्मेषयति बिन्दस्त तदनन्तरमिति ।
- १२. बीजवत् समस्तेतिवृत्तव्यापकत्वमाह् । - y. 86
- १३, नेतुर्म्ख्यफलं प्रति बीजायुपायान्त्रयोक्तुरवस्थाः ... कायत्राज्यनसी व्यापाराः ।
  - To 85
- ससम् .....। -- To 48
- १५, प्रारम्भोपयोगी यात्रानवैराशिः प्रसक्तानुप्रस- १५, प्रारम्भोपयोगी यावानवैराशिः प्रसक्तान-वस्या विचित्ररससभिवेशस्तानान्मुखसन्धः। - To 48

### वसिनवसारती

५. तद्यवा रत्नावल्यां प्रमोदोत्सवो मुखसन्धावेत निष्ठितः इत्यादि बावत् वाभ्रव्यवृत्तान्तो मुखो-पक्षिप्तो निर्वेहणनिष्ठां प्राप्तः । सारक्षपाश्च पदार्थाः पर्यन्ते कर्तव्याः ।

- -- प्रं॰ २. प्र॰ ४२९
- ६. विध्कम्भवत्युपस्तम्भयतीति विध्कम्भकः ।
  - प्रं॰ २. प्रु॰ ४३३
- अहष्टमप्यर्थे हृदि प्रवेशयन्ति इति प्रवेशकाः। --- प्र० २, प्र० ४२१
- ८. परिमितं तु बदनुसन्धेयम् तत्राङ्कमुखमल्यानु-संधेये चलिका, अल्पतमे अकावतार: ।
- मं॰ २, पृ॰ ४२२ ९. सुत्रीवविभीषणत्रसृतिरपि रामादिनोपिकसमाणे रामादेशत्मनश्रोपकाराय प्रभवमाने प्रसिद्धि-
  - प्राशस्त्रे सम्पादयतीति । - jo 3. go 94
- १०. तेलबिन्दुवत् सर्वव्यापित्वादपि बिन्दः ।
  - No 3 To 48
    - बिन्दुस्तदनन्तरमिति विशेषोऽनयोः । — স**০ ३, দু**০ ৭ছ
- १२. द्वे अपि त समस्तेतिवृत्तव्यापके।
- मं∘ ३ प्र• **१**४ १३. साध्ये व्यापारपरिस्पन्दी यो वा मनस-भृतस्तस्य या अवस्थाः ... ।
  - -- İo 3, yo €
- १४. प्रारम्भावस्थाभावित्वात् ... . ... मुखमिव १४. प्रागरम्भमावित्वान्मुखमिव मुखम् ।
  - प्रमक्त्या विचित्रास्वाद आपतितः तावन्मसन-सन्धिः ।
    - प्रं० ३, ए० २३

#### अभिनवभारती नाटचडर्पण १६. अमास्येन सागरिका-चेष्टित-इरं बीजं मुख- १६. ... मुखे न्यस्तं मृसावित बीजं अमास्येन सागरिकाचेष्टित वसन्तोत्सवकामदेवपूत्रादिना सम्बी स्थानं बसन्तोशसय-कामदेवपुत्रादिना तिरोहितं नष्टमिव । तिरोहितत्वादीघलस्यम् । - sio 3, 50 38 - go 44 १७. अत्र मौर्क्यदोषं छाद्यितुं विद्वकेणोच्यते १७ अत्र हि मौर्क्यदोषं छाद्यितुं यद्विद्वकेणोच्यते तदाक्षो हास्यजननमिति नर्मेत्र द्योतितं भवति । तद् राज्ञो हास्यहेतुत्राजमस्त्रतिः । — प्र॰ ३, प्र॰ ४४ -- go vệ १८ संकेतादिवार्ती थ्रत्वा कटकवितरणं तु दानम् । १८. संकेतादिवार्ताः थ्रत्वा कटकस्य दानम् । - To 3 To 85 — प्र**०** ८२ १९, निश्वयहपत्रादेव चोहरूराया युक्तिमध्यते । १९. अनुमानं निश्वयात्मकत्त्राद्गह , उपायायुक्ते-- ão <8 रन्यखाद् । — Ao €, Ão 86 २०. परस्परवज्ञनप्रवृत्तयोर्यस्य बुद्धिसहायादिवला- १०. परस्परवंचनप्रवृत्तयोर्थस्वेताधिक सहायबुद्धणा-धिक्येन यरकर्मेतरमतिसंबातु समर्थं तत् कर्म दीनवळम्बबति स एव तमतिसंधातः ... समर्थ इति तदिद कर्माधियलम् । ... अधिवसम । -- प्रं० ३, प्र० ५१ - go cs २१. भिनलि यतो हृदयं ततस्तोटकम् । २१ भिनित्त हृदयमिति तोटकम् । - go 99 -- No 3, 20 4E २२. यदापि धमोद्वेगवितर्कादयो व्यभिचारिमध्ये १२. यदापि श्रमोद्वेगवितर्कलजाप्रसृतयो व्यभि-लक्षयिष्यन्ते तथापि ... सन्ध्यन्नावसरेऽपि चारिवर्गे ... सन्ध्यक्तस्वेनोक्ताः । लक्ष्यस्ते । - No 3, 20 44 -- go ९७ २३ कृदस्य प्रनाहनं ... बृद्धिविभवदिशान्त- १२३ कृपितस्य प्रश्नमः प्रसादन शन्तिः बुद्धिविभ-कार्यत्वेन सा शक्तिः। वादिशक्तिकार्यस्थातः । -- go 900 २४ अन्ये स्त्रस्य स्थाने युक्ति पठन्ति । २४. युक्तिरित्यम्ये इदमङ्ग व्यवहरन्ति । - पृ० १०२ — 対ο ३, ঢ়ο ५६ २५ केचिदन्यतमाज्ञानक्रेकारेण द्वादशाक्रमेवैतं २५. केचिदत्रान्यतममञ्ज नाधीयन्ते द्वादशाक्रमेव-सन्धिमस्बन्ति । तत्सन्धिमाहः । - go 9o3 - \$0 3, To 48 २६. योग्यतां च रमिनेवैशेकव्यवसायिनः प्रवन्य- २६. योग्यतां च कविरेय जानाति न मुक्तक्किविः कवयो विदन्ति न पुनः ... मुक्तकवयः। किन्द्र प्रवन्धयोजनासमर्थः । - go 994 — प्रं• ३, प्र• ६१ २७, इतिवृत्तस्याविच्छेदश्च रसपुष्टवर्यः विच्छेदे हि |२७. इतिवृत्ताविच्छो(च्छेदो)ऽपि रसस्यैव पोवकः, स्थाय्यादेख्वितस्वात् कृतस्यो रसास्वादः । अन्यथा विच्छेदे स्थाय्यादेखुटितावात् क - go 994 रसवार्ता । — मं॰ ३, प्ट॰ ६३

|     | नास्यवर्थं ज                                                                           | 1            | र्थाभनवभारती                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | •                                                                                      |              | एकाह्चरितविषयत्त्राक्ष्यायप्राप्तमेवः प्रसिद्धान्त्रसम्                              |
| το. | प्रः १२३<br>एकाह्मारसमामकाह्मप्रसम्म ।                                                 |              | एकाइचारतावयवरशक्तवाचत्रातसवात्रकाक्करवस्।<br>— प्रः ३ प्ट॰ ४४४                       |
|     | १० १२२<br>यथा शाक्यानां स्त्रीसम्पर्को गर्हणीयो न                                      |              |                                                                                      |
| 11. | चौगम् ।                                                                                | 40.          |                                                                                      |
|     | — पृ० १ <b>२८</b>                                                                      |              | — मं॰ २, पृ० ४४९                                                                     |
|     | =                                                                                      |              |                                                                                      |
| ₹•. | हिमो हिम्बो विष्लव इत्यर्थः, तद्योगाद्यं हिमः।<br>पृ० १३०                              |              | गदयं डिमः ।                                                                          |
|     | — go 140                                                                               |              | नाद्य ।डमः ।<br>— ग्रं॰ २, पृ॰ ४४३                                                   |
|     | उत्क्रमणोन्मुखा सृष्टित्रीवितं यासां ता                                                |              |                                                                                      |
| ₹7. | अत्क्रमणान्मुला सृष्ट्रगावत यासा ता<br>उत्सृष्टिकाः शोचन्त्यः स्त्रियस्ताभिरङ्कितस्या— |              | उत्क्रमणाया साध्यावत प्राणा यासा वा<br>उत्स्रष्टिकाः शोचन्त्यः क्रियस्ताभिरश्चित इति |
|     |                                                                                        |              | तथोक्तः।                                                                             |
|     | दुत्सृष्टिकाहुः।                                                                       |              | प्र∙ २, पृ० ४४६                                                                      |
| • • | — पृ॰ १३०<br>इहा चेष्टा सगस्येव स्त्रीमात्रार्थात्रेतीहासूगः।                          |              |                                                                                      |
| 44, | इहा प्रश्न स्थास्ययं स्थानायानगहास्याः।<br>— पृ० १३१                                   | ₹ <b>₹</b> . | इहा पटा रुगस्यव लामात्राया यत्र स इहास्रकाः<br>ग्रं० २, पृ० ४४ <b>३</b>              |
|     | प्रयोजनान्तरेण प्रयुक्तं यद् वचनं अन्यस्या-                                            |              |                                                                                      |
| **  | न्यस्य हास्यवश्वनारोषकारणं तत् छलम् ।                                                  |              | अयाजनान्तरसुरहर्य पचनसुरुवसान कस्याचप<br>वचनमन्यस्य हास्यपरस्य रोषं जनयति            |
|     | - पृ० १४२                                                                              |              | तच्छलम् ।                                                                            |
|     | - 80 184                                                                               |              | प्र <b>० २, प्र० ४५</b> ५                                                            |
| 30  | एतद्वचः सख्या मर्तृप्रखायनप्रयोजनेनोक्तं                                               |              |                                                                                      |
| ٠٠٠ | विदम्बजनस्य हास्यं श्रञ्जरादेवंश्रतां सपतन्या                                          | ₹ * .        | मुद्दिस्य प्रयुक्तं सम्बन्धिनां छलं विदश्धः                                          |
|     | रोषं जनयति ।                                                                           | 1            | जनस्य द्वास्यं सपतन्या वश्वनं रोषं जनयति                                             |
|     | — पृ० १४३                                                                              | 1            | प्रं० २, पृ० ४५८                                                                     |
|     |                                                                                        |              |                                                                                      |
| ₹4. | परविश्रतारणकारि यदुत्तरं हास्यनिमित्तं                                                 | ₹'4.         |                                                                                      |
|     | भवति सा नाली व्याजस्पा प्रणालिका ।                                                     |              | सा नालिका प्रणालिका व्याजित्यर्थः।                                                   |
|     | - å. Jat                                                                               |              | — ग्रं॰ २, ष्ट० ४५६                                                                  |
| ₹६  |                                                                                        | ₹.           | स व्याहारः विविधोऽधोऽभिनीयते येन ।                                                   |
|     | — g. 133                                                                               |              | — ग्रं॰ २, पृ॰ ४५०                                                                   |
| રૂહ | गुणानां दोषत्वं दोषाणां च गुणत्वं इति                                                  | ₹ v.         |                                                                                      |
|     | मृद्वम् ।                                                                              |              | तम्मृद्दम् ।                                                                         |
|     | — দু৽ ঀৼ৽                                                                              |              | İo 2, Yo 84v                                                                         |
| şc  | अन्यकार्यकरणव्याजेन सम्पत्तिर्यत्र तदन्य-                                              | ₹6.          |                                                                                      |
|     | कार्यावलगनादवलगितम् ।                                                                  | 1            | तदन्यकार्यावलगनादवस्रगितम् ।                                                         |
|     | go 985                                                                                 |              | — प्रं० २, प्र० ४५६                                                                  |
| \$4 | आधर्षे वाचा न्यकारः ।                                                                  | 18.          | आधर्षणं वाचा न्यकारः ।                                                               |
|     | . — go 144                                                                             | J            | — मं∘ ३, पृ• °।                                                                      |
|     |                                                                                        |              |                                                                                      |

### नारखरपेण

- मनस्तत्र भवा साखती ...। - go 946
- ४९. ... विश्वित्रं नेपथ्यं, वेणीसंहारे अश्व- ४९. ... मायाशिरोनिक्षेपे रामाभ्युद्ये विचित्रं त्याम्नः । ... मायाशिरोदर्शनं रामाभ्युदये ।

- go 946

- प्रकृतौ पामरप्राये भवति । ... एवं करूण -भयानकवीभरसादभुता अध्यथमप्रकृतौ भूयस्त्र-मनुभवन्ति । पामरप्रायः सर्वः प्रकृषेण इसति क्षीचित विभेति परिनदामादियते ...।
- ४३ रागः प्रियत्। प्रति बहमान । ...हपैः सीमास्यगर्वः। अन्यथा वक्तन्येऽन्यया व वनम हस्तेनाडातव्ये पादेनाडानम कटियोस्यस्य कण्ठे निवेशनिमस्यादिकः ..। - yo २०५

III. Borrowing of Ideas

### नाटघर्वज ९. न तत्र केशिकी। न खळ ... काममात्रं

- शहारः किन्तु विलासीस्कर्षः । -- पृ० २६
- २. वर्तमाने च नेतरि रसहानिः स्यात ।
  - **--** प्र∘ २७
- ३. देवतामां दुरुपपादस्याप्यर्थस्येच्छामात्रत एव सिद्धिरिति ... न मर्त्यानामुपदेशयोग्यम् । **--** पु∘ २७
- ४. रामप्रवन्थेषु सुप्रीवर्मत्री-शरणागतरक्षण-रावण-वध-सीताप्रस्थानयनादिषु सीताप्रस्थानयनस्यव
- go 30 ५. जनानामेकस्यैव गोप्यत्वात् ... जनान्तिकम् । ... बद्धिपरीतमपवारितम ।

प्राधान्य कविना प्रतिपादितम ।

- T. 39

### श्रीप्रत्यप्रारती

- ४०. सत् सस्यं प्रकाशस्तद् यत्रास्ति तत् सत्त्वं ४०. सत् सस्य प्रकाशः तद्विद्यते यत्र तत् सत्त्वं व्यतः तस्मिन्भवः ।
  - Ao 3, 20 86
  - नेपट्य, यथा वाश्वत्थामनः वेण्याम । - to 3. To 908
- ४२ अयं च हास्यो रसः प्रायो बाहुल्येनाधमः ४२. हासादीनां तु ... न प्राधान्यम् । अत एवानुत्तमप्रकृतिषु बाहुल्येन हासादयो भवन्ति। प्रामरप्रायः सर्वोऽपि शोचति विमेति पर-निन्दामाद्रियते ।
  - -- ग्र० १. प्र० २८२
  - सौमास्यगर्वकृतः विभ्रमः तद्यथा .. अन्यथा वक्तव्येऽत्यथा भाषणम् . हस्तेनादानव्ये पादे-नादानम् . रशनायाः कण्ठे न्यास इत्यादि । ... रागः त्रियतमं प्रति बहमानः हर्षः...। - sio 3, 50 960
    - अभिनवभारती
  - १ बत्र बत्रान्त्वणा चिलवातः सा सा कैति कीत्याशयः ।
    - -- jo 2, go 842
  - २ तेन वर्तमानराजचरित चावणंनीसमेव ।
  - ३. देवचरितं ... वरप्रभावादिबहलत्योपायोपदे-शासीस्टमिति ।
    - प्र०२, प्र०४ १२
  - रावणोद्धरणं शरणागतविभीषणरक्षणमित्या-द्यपि प्रधानपळे सीताप्रसानसन्द्रक्षणे विव ਖ਼ਿਰੇ ...।
  - İo 3, Yo 3 प. ... एक एव शृणुबादिति तदपवारितं जना-न्तिकं एकान्तिकरः चैकस्येव निग्रहात इति विशेषः ।
    - मं० ३, पु० २८९

— ÿ• ₹, **ছ**• ₹¢

#### **व्यक्तिमस्मारती** नास्चवर्पण ६. गेपुरछे केविद् बालाः हस्ताः केविद् रीर्धाः ६, गोपुच्छस्य च केशाः केचित् स्तोकमात्र-एवं कानिचित् कार्याणि मुखसन्धौ ... । यायिनः के चिन्मध्यावधयः के चिदन्तव्यापिनः। -- प्रं॰ २, प्र॰ ४२८-९ एवं प्रबन्धवस्तन्यपि ...। - Yo 33 अभिविधात्राङ् । ये तुमर्यादायाम् ... । मर्यादायामाङ् ... यदा पुनरभिविधौ ... । — प्र∘ ३, पृ० १८ — Ā∘ ৪৪ ८, तत्र प्रधानसिद्धिरायतसिद्धिक्रमयसिद्धिः । ८. इह तावशायकसहायोभयेभ्यक्षिया फलसिद्धिः। — प्र०३, प्र०१४ - ão sé ... साध्ये व्यापारपरिस्तन्दी वो वास्मनस-९. मुख्यपलं प्रति बीजाद्युपायान् प्रयोक्तुरवस्थाः प्रधानवृत्तविषये कायवाङ्गनसां व्यापाराः । गतस्तस्य या अवस्था ...। — मं∘ ३, पृ० ६ - ão 82 १०. न हि प्रेक्षापूर्वकारिणः अवस्थान्तरासंभाव-९०. प्रक्षापूर्वकारिणां प्रथममारम्भस्ततः प्रवतनः । नायां प्रारम्भः उचितः भवति ! - go 85 — π̄∘ ३, ए∘ ६ ११. प्रधानभूतस्य फलस्य ... यद्वीजमुपायसम्पत्तस्य ११. फले मुख्य तदर्थमौत्मुक्यमुगायविषयमने-मदौत्युक्यमात्रं तद्विषयस्मरणोत्कण्ठानुरूपम्, नोपायेनैतस्सिध्यति इति स्मरणोत्कव्यदिकर्म अनेनोपायेनैतिसद्धधतीति प्रारम्भः । ... आरम्भः । — 対∘ ₹, ঢ়∘ ६ -- go ४९-40 १२. फलमुद्दिय यो व्यापारः उपायविषयपरमी-१२. मुख्यफलोपायव्यापारणे त्वराऽनेनोपायेन विना स्मन्यगमनस्क्षणे तेन विनेद फलं न भवति फलंन भवतीति निश्चयेन परमौत्सक्य ... तस्मात् स एवोपायः ... प्रयत्नः । प्रयत्नः । — मं∘ ३, प्र∘ v - yo 4. १३. तस्य सहकायन्तरयोग: प्रतिबन्धकारणं च १३ मात्रशब्देन फलान्तर्योगः प्रतिबन्धनिश्चयश्च मात्रपदेनावधारितम् । ... फळप्राप्तिः सम्भा-व्यवस्थियते । या सम्भावना न तु निश्चयः वनामात्रेण...स्थाप्यते न तु निश्रीयते तदा सा ... प्राप्याशा । प्राप्ते संभवः। — ছ**০** ५१ --- प्र∘ ३, पृ० **७** १४. फलस्य प्रकर्षेणाप्तिर्यतः सहकारिवर्गः प्रतिब-१४ प्रतिबन्धकामावेन सकलसहकारिसम्पत्त्या का-न्धकविष्यंसनसहितता ... च सामग्रीकपता र्वस्य निश्वयो नियता फलाव्यभिचारिण्याप्रि-यदा ... नियतां फलाव्यभिचारिणी पद्मयति नियताप्तिः । तदा निवतफलप्राप्तिनीमावस्था । — **দু**৹ ধ্ — ȳo ₹, ȳo ७ १५. गर्भसन्धावप्राप्त्येशः प्रधानपळसम्भावनात्मदः-१५. अप्राप्येशयात्रावद्यमानी, अन्यथा सम्मा-त्वात् । अन्यया फलनिश्वयात्मक एव स्यात् । वनात्मा प्राप्तिसम्भवः कथं निश्वय एव स्यात्। **-**-- 9∘ ५ε १६. ईषद् विस्तार्यते परिकरः । १६. अस्पं विस्तारणं परिकरः ।

### शास्यदर्पण

- प्रयक्त... उहिन्नचन्ते त निर्वहणसन्धिमाहः । -- go 46
- विलासेन स एव विस्तार्यते । — yo oo
- १९. युक्तेः ... नियताकारःया अस्य मेरः ।
- २० यतः शुद्धसङ्क गॅमेदत्रयरूपं सप्तमेदं प्रकरणम् । र०, सप्तविधस्यापि प्रकरणस्य प्रत्येकं मेदत्रयम् ...। - go 995
- २१ तथो प्रत्येक प्रसिद्धयप्रसिद्धिभ्यां चातुर्मेदस्वा- २१, देवी कन्या च स्यातास्यानमेदेन चतुर्धा भाटिकापि चतुर्विषा । -- go 9**२**9
- २२. न नाम ... कोऽ'येकाकी कायिको वाचिको २२. वाङ्मनःकायचेष्टाँशेषु न ह्येकोऽपि कश्चि-मानसो वा व्यापारो लक्ष्यते । कायिक्यो हि व्यापृतयो मानसैर्वाचिईश्व व्यापारः मस्भिवन्ते । ... (इत्यादि )
- go 942 २३. सर्बरसानां नामासा अनौनित्यप्रशत्ताताद् । २३ अनौनित्यप्रवृत्तिहृतमेव हि हास्यविभावत्वम्। हास्यरसस्य कारणम् ।
- 90 9c8 २४ श्वभिकारिणामध्युत्पायोत्पादकभावः ।
- go 968 २५ विशिष्टविभावलामे रतिप्रकर्वाद् देहविकाराः |२५ विशिष्टविभावलामे रतौ सविशेषस्वेन ... स्वाभाविकाः ।
- २६. ... परस्परसमुख्यिता अपि भवन्ति । तथा दि , परस्परसमुख्यिता भवन्ति । तथा हि कुमारी-हि कुमारीशरीरे श्रीहतमकुमारगतभावहाय-हेलाइर्शनश्रवणाभ्यां भावादयो ... भवन्ति। ... (इस्यादि) -- प्र० २०४-५

--- go २०४

- g 0300

- २७. तद्भावमावनात्मकरागवशादश्चमर्दनपर्यन्त यो- रि. योषितो लीलादि तद्भावभावनवशादश्चमर्दन-बितः चेष्रितम ।
- go 906 १८. ... औज्जबस्यस्य मन्द्रभव्यतीत्रावस्थाः क्रमेण १८. कान्तिवीप्तिशीभानां क्रमेण सातिशयमाह । श्रोभाकान्तिवीप्रयः ।

### विभनवभारती

- १७. केविलु मुखादयः सन्धयोऽवस्थाध यत्र पृथक् १० अत्र केचिदमून् सर्वान् सन्धीन् अवस्था-पञ्चकनिर्वहणे पृथम्बस्यायोज्यमानानिस्छन्ति । — πo 3, ছo २९
- १८. कामफले च रूपके ... शृहारः प्रतिमुखे १८ कामफलेषु रूपकेषु प्रतिमुख एव ... रतिरूपेण भाष्यम् ।
  - मं∘ ३, पृ० ४२ १९. युक्तिस्तु नियतप्रतिपत्तिपर्यन्तेति विशेषः ।
    - πo ξ, go gc
    - प्र॰ ३, प्र॰ ४३२
    - प्र**० ३**, प्र० ४२
    - बेष्टांशोऽस्ति । कायचेष्टा अपि हि मानसीभिः सुक्ष्माभिश्च वाचिकीभिश्चेष्टाभिव्याप्यन्त एव।... (इस्यादि)
      - प्र**० ३**, पृ० ९१ — वं १, पृ० २१७
  - २४. व्यक्तिचारिणामध्येषेत्र वार्ता ।
    - \$0 9. To 95's
    - देहविकाराः । - go 3, go 346
    - शरीरे प्रौडतमकुमार्थन्तरमतहेलावलोकने सति ... भावस्यवोद्दभवः । ... (इत्यादि )
      - 회· 및, 및 아이 이 역 역 पर्यन्तम् ... मोट्टायितम् ।
        - # 1, go 969
          - -- मं॰ ३, प्र॰ १६३

It is not always that the authors of the ND follow Abhinava. Sometimes the view of Abhinava is referred to as the view of some (Kecit), e.g., Abhinava holds that Praveśaka should not occur at the beginning of the first Act<sup>1</sup>. The ND refers to this view as the view of 'some'<sup>2</sup>. Another instance of the same type is as under-

The ND refers to the view of Abbinava about Dyuti, viz., Krodhāder arthasya prāptasyāpi yat praśamanam šā dyuth (III, p. 58) has been referred to by the ND as the view of some. Cf. Apare tu krodhādeh prāptasya śamanam dyutim āmanantu-(ND, p. 108).

This detailed comparison will prove beyond any shadow of doubt that the authors of the ND have considerably drawn on Abhinava. It is rather strange that the authors of the ND should not acknowledge their debt to Abhinava. They do not refer to Abhinava at all. What is more extraordinary is the fact that our authors criticize Abhinava on a minor point on one occasion and then alone mention him by name. The occasion is the etymology of Nāṭaka from the root Naṭ (to dance). The ND opines that it should be derived from 'Nāṭ' and not 'Nāṭ' as Abhinava does.

The above criticism of the ND is not properly justified. Apart from the theoretical justification of the criticism (which too lacks sound reasoning and propriety) it is wanting in the spirit of fair play in the sense that they refer to Abhinava only to criticize. We feel as if the authors of the ND have picked up this unique opportunity to find fault with this great writer whose learning, judgement and erudition are beyond question.

At the same time it is obvious that the authors of the ND have sufficient respect for Ablinava. Even when they want to criticize, the criticism is so mild. Look at the above-mentioned criticism also which is put in a very mild tone.

We should also note a few points to the credit of the ND. Inspite of the fact that the authors of the ND have abundantly drawn upon Abhi. there is no blind imitation anywhere. The above-mentioned instance where the authors of the ND have criticized Abhinava shows their free thinking. Authors of the ND have often tried to simplify the Abhi. The Abhi. is at times obscure and lacks in perspicuity. The ND here substitutes simple words for the difficult ones. The ND

Abhi, Vol. II, p. 434.

<sup>2.</sup> ND. 39.

<sup>3.</sup> Abhi. Vol. II, p. 413.

<sup>4.</sup> Vide - Ghatādivad hrasvābhāvas cintyas - ND, p. 28,

adds some words to make the sense clearer where the Abhi. has been too brief, On certain occasions the ND expands the idea expressed so briefly or concisely by the Abhi. Where the Abhi. enters into scholastic and lengthy discussion the ND summarizes the passage and puts the gist in a simple language. At times what Abhinava means to say is put in a better polished language by the ND. For instance, the time duration suggested by each of the five Arthopaksepakas is very briefly but adequately and aptly stated by the ND refraining from the scholastic and lengthy discussion in which the Abhi. enters<sup>2</sup>. At times the ND adds a number of illustrations to make the point clearer, e.g., the discussion of the ND on the five Avasthás is much similar to that of the Abhi. with the only difference that the ND abundantly supplies illustrations to elucidate each while the Abhi. does not.

The ND can be useful to us from another point of view also. Since the ND often follows the Abhi. word for word the ND can help us in settling the text of the Abhinavabhāratī at some places where it is corrupt. We know that the text of the Abhi. is not so pure and requires correction at places. The ND can help us here. The following instances will be enough to illustrate the point:

- ( i ) The Abhi. on Adhibala reads as follows -
  - "Parasparamacamapravyttayor yasyaivādhikam..." etc. (III, p. 51) Here the ND reads the same as Parasparamaicamapravyttayor yasya..." etc. (p 89). Here the ND reads 'vañcana' instead of 'vacana' which appears to be a better and correct reading.
- (ii) "Ańkasamā piāyāni api vā avasthāyām yadā bijasya sambarnam bhavati tadāpyankacchedeḥ". Abhi II, 416. This is rightly emended by the ND as –
  - Asamāptāyām api avasthājām kāryavasena yo vā cchedah so hkah ND, p. 34.
- (iii) "Vasan!asenām uddiśya mādhavasya uktih" Abhi. II, p. 433 is rightly corrected by the ND as -
  - " Mādhavasenām uddiśya candraguptasyoktih ND, p. 118.
- Cf. Abhi. :- Yathā ratnāvalyām...amātyasya viro, vatsarājasya śrngārādbhutau tataḥ śrngāra iti .. (Vol. III, p. 24) has been better elucidated by the ND thus :-

Yathā ratnāvalyām...amālya-yaugandkarāyanasya prikvi-sāmrājyavijigisor virah, vatsa-rājasya vassnisvibkāvak ķrigārak, paurapramodāvalokanād adbhutah, tata udayanāgamanād ārabhya punah ģrigārah... ND, p. 54.

Abhinava has not explained how Yaugandharāyana has Vira and Vatsarāja has Śrógāra and Adbhuta.

2, Cf. Abhi. Vol. II, pp. 422-23 and ND, p. 41.

- (iv) Similarly "yathā māyāśirosikṣepe rāmābhyudaye citram nepathyam, yathā vāśvatthāmnah (Venyām)" (Abhi. III, p. 104) may be rightly amended in the light of the ND, p. 158, as -
  - "Yathā māyāśironikiepo rāmābhyudaye, citram nepathyam yathā asvatthāmnah..." etc.
- (v) The Abhi. defines Vişkambhaka as "Vişkambhayati upastambhayatiti vişkambhakah". The root here is obviously 'skambh' with 'vi', which belongs to 1st, 5th and 9th conjugation. It is not possible to understand why Abhinava puts its causal form when that sense is not needed. The ND, therefore, reads, "Vişkabhmāti vṛttam unastambhavatīti vişkambhakah."
- (vi) "Dṛṣṭārthagarbhatvāt, gaṇḍa iva gaṇḍaḥ"... Abhi. II, p. 458 may easily be corrected in the light of the ND -
  - "Duşiārthagarbhatvād duşṭaśoṇitagarbhagaṇḍa iva gaṇḍaḥ" p. 138.
- (iii) The Natyadarpana and the Dasarapaka

It becomes highly interesting to study the mutual relation between the ND and the DR (along with 'Avaloka' of Dhanika) especially when we do not find the mention of the name of the DR or its author even once throughout the work. Nevertheless a deeper comparative study of the two texts makes it abundantly clear that the authors of the ND do have the DR in mind while writing the work. The DR by its brevity and by the compact, precise and systematic treatment of the subject had won such tremendous popularity, that no later writer on dramaturgy could afford to ignore it. Dhanabjaya had a place next only to Bharata'. So it is not possible to imagine that the authors of the ND did not take note of this important treatise. On the contrary, it appears that the DR remained continuously before the mental eye of our authors in the course of writing this work. In fact, the authors of the ND have modelled their work on the DR. (They chose to discuss mostly those topics which had been treated of by the DR.)

At the outset the very form of the ND seems to have been modelled upon the DR. The DR is divided into four chapters called Prakása, the ND also is divided into four chapters called Vivekas. In both, Kārikās are composed in Anuştubh metre (in an aphoristic style). The authors of the ND then add a lucid commentary to these Kārikās in order to elucidate what they had so briefly stated in Kārikās. Thus the form resembles the DR together with its commentary called Avaloka.

It may also be noted here that 'by using the adjective "dustasonitagarbha" to 'ganda' the ND has nicely clarified the analogy, so briefly stated by Abhinava.

<sup>2.</sup> Vide Trans. of DR by Hall (Intro.).

Of course, the difference here is that in the DR Karikas and Vrtti are by two different hands, while in the ND the authors of both, the Karika and the Vrtti, are the same.

In the beginning, they offer salutation to the 'Jaint vak' having twelve forms. The idea might have been suggested by the salutation offered by the DR to Visgu having ten forms or incarations. This reference to ten incarnations of Visgu made by the DR must have led the Jainas to think out another number which should be connected with their religion, and this number was twelve, the number of their principal Afiga texts which constitute their Agama (Canon).

While explaining the technical terms the DR often offers an etymological explanation thinking that knowledge of the root and its component parts would give a better idea of the meaning of the term. The ND too follows this method in many cases.

On a comparison of the two works it is evident that there is similarity between the two works which ranges from the verbal identity to the similarity of ideas, etc. The treatment of this comparative study, therefore, may be divided into the following headings:—

- (A) Similarity of treatment or order.
- (B) Similarity of sentences.(C) Similarity of phrases.
- (D) Similarity of illustrations.
- (E) Similarity of ideas.

### (A) Similarity of Treatment

Treatment is more or less similar. As has already been pointed out the form of the ND is clearly modelled on that of the DR. The first chapter (Victea) of the ND very much resembles the first chapter of the DR both treating of similar topics such as the types of drama, divisions of plot, Avasthā, Arthaprakrti, Samdhi, Samdhyangas, Arthapaksepaksa, Nklyoktis etc. The second chapter of the ND can be well compared with the third one of the DR, both treating of the types of drama, their definitions, and the Vithyangas. Of course, the treatment of Vṛtti which is found here in the DR is given by the ND in the beginning of the next chapter. Moreover, the treatment of Nāṭāka and Añka found here in the DR is given by the ND in the previous chapter. The third chapter of the ND and the fourth of the DR mainly deal with Rasa and Bhāva. The ND includes two more topics, viz., Vṛtti and

<sup>1.</sup> Cf. ND I, 1 and DR I. 2.

Abhinaya, the latter of which is untouched by the DR. The fourth chapter of the ND which is a miscellany has much in common with the second chapter of the DR, which treats of the types of characters, qualities of a hero, types of heroines, qualities of heroines, friends (or helpmates) of heroines, language or dialect to be spoken by different characters and modes of address. The ND treats of Nandi and Dhruvā which are not dealt with by the DR.

This will make it clear that the ND has mostly chosen for discussion those topics which have been treated of by the DR (barring the three topics, viz., Nândi, Dhruvā and Abhinaya). The Kārikās of the ND are brief and rather more lucid and simple.

These Kārikās are accompanied by an explanation in the commentary (the DR the task is accomplished by Dhanika) which also contains illustrations.

### (B) Similarity of Sentences

### नारखर्पण

- पराकृत्य रहस्यास्याऽन्यस्मै तदपवारितम्।
   १, १२.
- २ अङ्कास्यमन्तपात्रेण छिन्नाङ्कमुखयोजनम् । १.२६.
- ३. बीजस्योक्तिकृपक्षेपः । १, ४३.
- ४ इस्यश्र पूर्वाङ्कान्त एव प्रविच्टेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्द्रजनकक्ष्यावैविच्छेदे उत्तराङ्क्यस्य-सुचनाद् अञ्चास्यमिति । पू. ५९.
- अप्राम्य इद्यावर्जनकृपो वाग्वेशचेद्यामः परि-हासो नर्म । पृ. १५७.
- ६ उदयमचरिते किलिजहस्तिप्रयोगः। पृ. १२८. । ६. वयोदयनचरिते किलिजहस्तिप्रयोगः। पृ. ६०.
- (C) Similarity of Phrases १. घोरोदलकलको दर्गी दम्मी विकरणनः।
- १, ८. २ घीरोबातोऽतिगम्मीरो स्थायी सत्त्वी क्षमी
- स्थिरः । १, ८म. ३ वस्तुनः सूचनं चुला पात्रेनेपध्यसंस्थितैः ।
- 1, 36.
- ४. फलाबीस्युक्बमारम्भः । १, ३५.
- माणोकसन्बिद्दस्यहो नाग्युदः करणाङ्गिकः।
   ८८,
- निवुदादि तु रामायणीयेष्विन्द्रविक्रम्पणयो-रिति । पू. १५८.

### दशस्यक

- रहस्यं ख्यायतेऽन्यस्मै पराष्ट्रस्यापवारितम् ।
   १. १६६.
- २. श्रद्धान्तपात्रैरहास्य छिनाहस्यार्वस्यमात् । १, ६२
- 3. बीजन्यास उपझेपः । १. २७
- इस्वत्र पूर्वाङ्कान्त एव प्रविध्टेन सुमन्त्रपात्रेण सतानन्द्यनकक्यार्थीवच्छेदे उत्तराङ्कपुत्र-स्चनावङ्कास्यम् । पृ ३२.
   अप्राप्त्य इद्यावर्षनक्यः परिहासो नर्म ।
- ष्ट्र, ५७. इ. स्थोतसम्बद्धिके किविन्यक्तिसम्बद्धीया । स. इ. .
- वीरोद्धतस्यहङ्कारी चलश्रणको विकरणनः ।
- महासरवोऽतिगम्मीरो क्षमावानविकत्थनः ।
   ८. ८.
- अन्तर्जननिकासंस्यैबृधिकायस्य स्चनाः
   १, ६१.
- औरपुक्यमात्रमारम्भः फललामाय मृबस्ते ।
   १, २०.
- ५. रसस्तु करणः स्थायी ... भागवत्सन्धि-वृत्त्यक्रैर्युक्तः ...... । ३, ७१.
- ६. सम्फेटस्तु इन्द्रविक्रमणयोश्च रामावणप्रति-वद्यवस्तुत्र । पू. ६८.

### (D) Similarity of Illustrations

The illustrations cited to illustrate the following are common to the ND and the DR  $\,$ -

| D stritt title | DK -   |       |                |    |     |        |
|----------------|--------|-------|----------------|----|-----|--------|
| (i)            | Ańkā   | sya   |                |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 39             | DR | pp. | 32-33  |
| ( ii )         | Ańkā   | vatār | ra.            |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 40             | DR | p.  | 33.    |
| (iii)          | Bija   |       |                |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 42             | DR | p.  | 5.     |
| ( iv )         | Praya  | tna   |                |    |     |        |
|                | ND     | pp.   | 50-51          | DR | pp. | 5-6.   |
| ( v )          | Pratir | nukh  | 2              |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 55             | DR | p.  | 11.    |
| ( vi )         | Upak   | șepa  |                |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 60             | DR | p.  | 7.     |
| (vii)          | Karai  | рa    |                |    | -   |        |
|                | ND     | p.    | 63             | DR | p.  | 10.    |
| (viii)         | Prāpa  | ца о  | r Prāpti       |    |     |        |
|                | ND     | pp.   | 65 <b>~6</b> 6 | DR | p.  | 8.     |
| (ix)           | Vidha  | ina   |                |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 67             | DR | p.  | 9.     |
| (x)            | Sampl  | ieța  |                |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 93-94          | DR | D.  | 22.    |
| (xi)           | Praro  |       |                |    | •   |        |
| ` ,            | ND     | p.    | 102            | DR | nn  | 25-26. |
| (xii)          | Sandt  |       | -              |    | PP. | 20 24. |
|                | ND     | p.    | 104            | DR | D.  | 27.    |
| (xiii)         | Grath  | ana   |                |    |     |        |
|                | ND     | p.    | 105            | DR | D.  | 28.    |
| (xiv)          | Kṛti   |       |                |    | Γ.  |        |
|                | ND     | p.    | 107            | DR | p.  | 30.    |
| (XV)           | Pürva  | bhāy  | a              |    | •   |        |
|                | ND     | p.    | 112            | DR | p.  | 30.    |
| (xvi)          | Kavya  | samb  | ara            |    | -   |        |
|                |        |       | 113            | DR | p.  | 31.    |
| (xvii)         | Vyābā  |       |                |    | -   |        |
|                |        |       | 133-4          | DR | p.  | 69.    |
| (xviii)        | Gaṇḍa  |       |                |    | -   |        |

ND p. 138 DR p. 67.

| (xix)    | Mrdava |      |         |    |    |      |
|----------|--------|------|---------|----|----|------|
|          | ND     | p.   | 149     | DR | p. | 69.  |
| (xx)     | Udghā  | tyak | a       |    |    |      |
|          | ND     | p.   | 149     | DR | p. | 65.  |
| (xxi)    | Avalag | ita  |         |    |    |      |
|          | ND     | p.   | 149     | DR | p. | 66.  |
| (xxii)   | Avaspa | ndit | a       |    |    |      |
|          | ND     | p.   | 150-1   | DR | p. | 68.  |
| (xxiii)  | Ămukh  | a    |         |    |    |      |
|          | ND     | p.   | 154     | DR | p. | 64.  |
| (xxiv)   | Āmukh  | a    |         |    |    |      |
|          | ND     | p.   | 154     | DR | p. | 65.  |
| (xxv)    | Āmukha |      |         |    |    |      |
| ,        | ND     | p.   | 155     | DR | p. | 6.5. |
| (xxvi)   | Narma  | ( ve | rbal)   |    |    |      |
| , ,      | ND     | p.   | 157     | DR | p. | 57.  |
| (xxvii)  | Narma  | ( of | dress ) |    |    |      |
| ,        |        |      | 157     | DR | p. | 57.  |
| (xxviii) |        | -    | action) |    | _  |      |
| ,        |        |      | 157     | DR | p. | 57.  |

These illustrations along with the illustrations quoted by the ND while mentioning the view of the DR number about fifty. This large number indicates to what extent the authors of the ND have borrowed from the Dasardpakävaloka of Dhanika.

At times a particular illustration is given by the DR to illustrate on particular point while the same is quoted by the ND in an altogether different context to illustrate just some other point. 1 e. g.

- (i) The RTN I, 23 etc. (ND, p. 45) is given by the ND as an illustration of the third type of Patākāsthānaka while the DR gives it as an illustration of Bindu (DR, p. 5).
- (ii) The Vep. I, 26 which is quoted by the ND (p. 61) as an illustration of Parinyäsa is given by the DR as an illustration of Samādhāna (DR, p. 8).
- (iii) The Venf. I, 24 which is quoted by the DR (p. 61) as an illustration of Udbheda is quoted by the ND as that of Samāhiti (ND, p. 62).

This should not lead us to think that the following instances show any inherent contradiction between the two. It is possible that one and the same verse can serve the purpose of both. If depends upon how one looks at it.

At times the DR gives a particular piece from a work to illustrate one point while the ND quotes just a different piece from the same work to illustrate the same, e. g.,

- (i) Narma is illustrated by both the works from the RTN only but the quotations are different.<sup>1</sup>
  - (ii) Quite similar is the case with Narmadyuti also2.
- (iii) The illustration of Samgraha of the ND and the DR, though both from the RTN, are different<sup>3</sup>.
- (iv) The illustrations of Udahrti given by the ND and the DR, although both from the RTN, are different4.
- (v) The illustration of Udvega given by the ND from the Veni. is much similar to that of the DR from the same work but not the same. Illustration from the RTN given by both are also slightly different.

### (E) Similarity of Ideas

As regards the similarity of ideas there are innumerable instances. The reason is that both the ND and the DR draw amply upon the NS of Bharata, Naturally therefore there will be a remarkable similarity between the two works so far as ideas are concerned.

It is evident that the authors of the ND have not always accepted the DR. At times they do differ; but, whenever and wherever they differ they do mention the view of the DR under 'Kecit', 'Anye' or "Eke". If they find the DR's view to be incorrect or faulty they do not fail to criticize it offering their own arguments. Below are quoted some of the instances where the ND differs from the DR and criticizes it.

1. While discussing the hero of a Nāṭaka, the ND refers to the view of those who propound that the hero of Nāṭaka should be of Dhirodātta type only and remarks that they do not follow the tradition of the poets who have employed Dhiralalita and other types of the hero in a Nāṭaka. The view criticized clearly refers to the DR\*.

ND, p. 74; DR, p. 13. But this is also quite possible as Narma and others can be used more than once in a play.

<sup>2.</sup> ND, pp. 75-76, DR, p. 13.

<sup>3.</sup> ND, p. 82; DR, p. 18. 4. ND, p. 85; DR, p. 17.

<sup>4.</sup> ND, p. 85; DR, p. 17. 5. ND, p. 87; DR, p. 20.

<sup>6.</sup> ND, p. 87; DR, p. 20.

<sup>7.</sup> ND, p. 29.

<sup>8.</sup> DR 111, 22.

### 2. While discussing the hero of Prakarana the ND remarks -

"He who holds that the hero of a Prakarapa should be of Dhira-santa type thinking that a minister, a Brahmin and a merchant are of Dhira-santa nature is violating the ancient tradition." The ND here quotes from the NS itself to the effect that an army-commander and a minister are of Dhirodatta type."

It is noteworthy here that in the points of difference, the ND generally refers to the old tradition which is highly honoured by our authors, even though they do not always follow it.

At many a place the authors of the ND differ from the view of the DR. On such occasions they simply state the view of the DR under 'Kecit', 'Anye' or 'Apare' without making any comments on such views. The following are the instances:-

| iews. The fo | ollowing are the instance                      | es :-            | •                                             |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| ( i )        | Definition of Udbhedd<br>ND pp. 62-63.         | DR               | I, 296.                                       |
| ( ii )       | Definition of Bhedana<br>ND pp. 64-65.         | DR               | I, 29d.                                       |
| (iii)        | Definition of Varnasas<br>ND p. 73.            | nhāra<br>DR      | I, <b>35c</b> d.                              |
| (iv)         | Definition of Nameady<br>ND p. 76.             | rati<br>DR       | I, 38d pp. 13-14.                             |
| ( v )        | Definition of Rūpa<br>ND p. 83.                | DR               | I, 39a,                                       |
| (vi)         | Non-recognition of Pri                         | irthanā as       | a Sandhyanga                                  |
| (vii)        | Definition or Krama ND p. 86.                  | DR               | I, 39c.                                       |
| (viii)       | Non-acceptance of Cha<br>ND p. 95.             | dana and r<br>DR | nentioning Chalana instead<br>I, 45d. (p. 24) |
| (ix)         | Definition of Dyuti<br>ND p. 96.               | DR               | I, 46b.                                       |
| ( x)         | Non-recognition of Kh<br>and Vicalana instead. |                  | rodha and reading Vidrava                     |
| (xi)         | ND p. 98.<br>Definition of Sakti               | DR               | I, 45c, 48a.                                  |
|              | ND p. 100.                                     | DR               | I, 46a.                                       |

ND, p. 117. Here the reference to the view in singular number is unusual and significant as it clearly refers to Dhanzijaya (Vide DR III, 39-40).

<sup>2.</sup> NS (KM) KKIV, 4.

|   | (xii)     | Definition | on of Vyavasāya                    |         |                          |
|---|-----------|------------|------------------------------------|---------|--------------------------|
|   |           | ND         | p. 103.                            | DR      | I, 47a.                  |
|   | (xiii)    | Definitio  | n of Parıbhāşā                     |         |                          |
| , |           | ND         | p. 106.                            | DR      | I, 52a.                  |
|   | (xiv)     | Definition | on of Adhibala                     |         |                          |
|   |           | ND         | p. 137.                            | DR      | III, 18ab.               |
|   | (xv)      | Definition | on of Prapañca                     |         |                          |
|   |           | ND         | p. 140 lines 8-9.                  | . DR    | III, 15cd.               |
|   | (xvi)     | Definition | on of Väkkeli                      |         |                          |
|   |           | ND         | p. 146.                            | DR      | III, 17cd.               |
|   | (xvii)    | Definitio  | n of Asatpralāpa                   |         |                          |
|   |           | ND         | p. 145.                            | DR      | III, 20ab.               |
|   | ( xviii ) | Definition | on of Nālikā                       |         |                          |
|   |           | ND         | p. 146.                            | DR      | III, 19cd.               |
|   | (xix)     | Definition | n of Avalagita                     |         |                          |
|   |           | ND         | p. 150.                            |         | III, 15ab.               |
|   | (xx)      | Non-rec    | og <b>n</b> ition of <b>Sa</b> nta | in dran | na                       |
|   |           | ND         | p. 170.                            | DR '    | IV, 35 and Avaloka on it |
|   | (xxi)     | Consider   | ing the MRC as                     | a mixed | type of Prakarana.       |

The above list will show how the ND has not missed any opportunity to quote the view of the DR wherever the ND's explanation has differed from the DR. The ND has retained the same wording as found in the DR. The definitions are also followed by the same illustrations as are given by Dhanika in the Avaloka. It is only in the definition of Nalika that strangely enough the ND has quoted an illustration different from the one in the DR.

DR p. 72.

p. 119.

When we compare these two works we naturally find that the ND is superior to the DR in a few respects.

- (1) The DR is often too brief. This brevity has been achieved at times at the cost of clarity of expression. But for the invaluable commentary of Dhanika the DR would have been almost incomprehensible at some places. Even the commentary of Dhanika is not of much help. In spite of the commentary the text remains unintelligible at some places. At times obscure words or phrases are not elucidated. The commentator sometimes disposes of the topic with only one word 'Spaştam'. Karikas in the ND too are brief quite in keeping with the aphoristic style, but at the same time perfectly clear.
- (2) At times the DR is obscure, The obscurity is due to clumsy expression or construction or the use of a word in a peculiar sense

different from its general sense. On the other hand, the ND has maintained commendable simplicity throughout the work,

- (3) The DR usually mentions only one view- the view which Dhamafiaya holds. Very rarely the DR mentions or criticizes the views of its predecessors. The ND, on the other hand, mentions the views of the earlier writers and even comments upon them wherever the authors feel it necessary. Thus we get a better and complete picture of the topic at hand.
- (4) The ND supplies the reader with a number of illustrations. Where the DR is satisfied by giving only one illustration, the ND sometimes gives two and at times even three; for instance, in case of Narma, the ND gives as many as six illustrations while the DR gives only two. Similarly, four illustrations are cited to explain Vajra. And we all know the importance of illustrations in clarifying the abstract ideas.
- (5) Some of the minor topics concerning dramatics like Nandi, Dhruvae, the names of the different characters, etc. find a treatment in the ND though not in the DR The DR has totally left out Abhinaya which forms a very important element of drama.
- (6) In the ND the treatment of all the topics is highly systematic while at times the DR may be accused of unsystematic treatment, e. g. in the treatment of Arthaprakṛtis the DR seems to be quite unsystematic. In the beginning the DR divides the plot into two-principal and subordinate; the latter is subdivided into Patākā and Prakarī. Then the DR gives another division of plot into well-known, imaginary and mixed, and defines each. Then it takes up Kārya for definition which is followed by the explanation of Bija and Bindu and finally enumerates the Arthaprakṛtis. The right procedure should have been to enumerate first and then to define each in order of enumeration.

This comparison will be sufficient to prove that the ND, from the past of view of treatment of the subject, Lucidity of style, clarity of expression, stc., is to some extent superior to the DR<sup>1</sup>. The ND is exhaustive and informative even though it does not enter into unnecessary details that would confuse the reader and abstance as far as possible from divisions and subdivisions which are often unnecessary and confusing.

It is likely that one of the purposes of the authors of the ND in writing this work was to excel the DR which must have won immediate

<sup>1.</sup> This view has been supported also by M. Ghosh. Vide NS (Intro.) p. 89.

<sup>697</sup> péptdarity in the days of Rămacandra and Gunacandra¹. From the comparative study of both the works it is evident that the authors have constantly kept the DR and the Avaloka commentary by Dhanika before them not only because it was an important work on dramaturgy but also because they amed at surpassing it. The comparison undertaken above shows that they have been fairly successful in their task.

### (iv) The Natyadarpana and the Kavyanuśasana

Our authors, Rāmacandra and Gunacandra, are known to be the pupils of Hemacandra, the author of the KS. That they show their regard towards their preceptor will be clear from what follows.

In the concluding verses of the work the authors of the ND express their feeling of reverence. Here they speak of their great "Guru" as an authority on different sciences. In fact they are proud that they are the pupils of such a great Guru. Rāmacandra refers to himself as the pupil of Hemacandrakarya in several of his plays?

Moreover the ND has once quoted an aphorism from Hemacandra's grammar while explaining the grammatical formation of the word 'Vacika'.

Following Hemacandia, our authors pay homage to the Jaini vāk in the introductory verse of benediction. We also find the ND echoing the KS when the former names the chapters as Vivekas after the KS.

The authors of the ND do not seem to have depended much upon the KS so far as the treatment of dramas is concerned as Hemacandra has very briefly treated of this topic and there too he has almost hiterally borrowed from the earlier authorites viz., Bharata and Abhinava.

In the following instances we find some similarity of ideas between the ND and the KS, still however it is not possible to state categorically that the ND has borrowed from the KS only as the KS itself has borrowed from the earlier sources.

<sup>1.</sup> Acdrya Viśweśwara opines that political rivalry might have worked in background for the composition of this work Dhanaßiaya was the court-pandit of Mălavă while Rămacadra and Gunacandra were pandits of Gujarat. There was always a conflict between the two states and because of this rivalry the ND was possibly written in order to outvie the DR, it being a composition of a Mălava pandit.

<sup>-</sup> Hindi Nätyadarpapa (Intro.), p. 20

Srihemacandrapādānāth prasādāya namo namah.- ND, p. 215,

<sup>3.</sup> Vide NLV: Prologue,

<sup>4.</sup> Prayojanam - Haima. 6, 4, 117; ND, p. 188.

<sup>5,</sup> ND, pp. 23 and 24.

### मास्यवर्पण

- तथापि रामवद्गतितस्यं न रावणवदिति ...।
   पृ० २५
- २. धर्मस्य च मोक्षहेतुतया मोक्षोऽपि पारम्पर्येण फलम्। — पृ०्२५
- ४. स्थायिभावो रसः । पृ॰ १५८ ५ ... परस्परावलोकनचम्बनबकोक्त्यादिमेदतोऽ-
- परस्परावलोकनचुम्बनबकोत्तयादिमेदतोऽ-नम्तप्रकारः । — पृ० १६४
- कविदकाण्डे प्रथनम् । यथा वेणीसंहारे ...
   दुर्योधनस्य सीष्प्रप्रमुद्रमहावीरलक्षक्षयकारिणि
   प्रश्वले समरसंरम्मे शृङ्गारवर्णनम् ।
   पृ० १०४
- क विद्काण्डे विष्छेदो यथा वीर्चरिते राषव-भागवयोधाराधिकडे वीररसे "कङ्कणमोजनाय गच्छामि" इति राषवस्योक्तिः ।
   पृ० ९०१
- अङ्गिनो . . रसस्य भिदनुसन्धानं दोषः । अनुसन्धिह् सर्वस्य रसपोषस्य ... । यथा रानावस्थाम् चतुर्थेऽङ्के बाअव्यागमनात् सागरिकाबिस्मृतिरिति ।
- पृ॰ १७५ ९. ... धाराधिस्त्रदस्यापि रसस्य पुनः पुनःस-
- अर्गाधक्रकस्थाप रसस्य पुनः पुनक् होप्तिदोंशे यथा कुमारसम्भवे रतित्रकाणेषु । लक्ष्यरियोधो हि रसः पुनः पुनः पराम्ह्रव-मानो मालतीमाल्यमिव म्लायति ।
- ए० १०५। १०. तत्र कामस्य सर्वजातिग्रुक्तस्वाउस्पन्तपरि-विततवा च सर्वाद्र प्रति ह्यवेति पूर्व गृङ्गारः । ततः गृङ्गाराज्ञगामित्वाद् हास्यः । ततो .हास्यविरोत्तिस्वत् क्ष्यः । ... ततोऽर्य-प्रस्थाने रीष्टः । तस्य च मतास्वविष्टेन्यरात् ततो प्रदेशवाने । इस्मावविष्टेन्यरात् ततो

### सारस्वाद्य, ततो भवानकः । — ए० १६३

### काव्यानुशासन

- ... रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवदिस्युपदिः शतीति । — पृ० ४
- २. इच्याशतुर्वोगानामपि मोक्षोऽपि पारम्पर्वेण नि श्रंयसप्रयोजनावातः। — 'पृ॰ २
- शिष्टसमयपरिपालनाय शासकारः समुचितेष्ट-देवतां प्रणिधत्ते ।
- --- पृ० ९ ४. ... स्थायी भावो रसः। --- पृ० ८८
- स च परस्परावलोकनालिङ्गनचुम्बनपानाध-नन्तमेदः। — पृ० १०९
- अकाण्डे प्रथमम् । यथा वैणीसंहारे द्वितीयेऽद्वे दुर्योधनस्य .... तथाभूतभीष्मप्रमुखमद्वावीर-लक्षक्षयकारिणि समरसंसम्मे प्रवृत्ते कृतार-वर्णनम् । — पृ० १५०
- अकाण्डे छेद्दे। यथा रस्तानत्त्वाम् ... । यथा वा
  वीर चरिते ... राघनमार्गनयोर्धाराधिकडेवीररहे
  "कंकणमोचनाय गच्छामि" इति राघनस्वीचत्रै । ... प्र० १०१
- अङ्गिनः प्रधानस्थाननुसन्धानं यथा रत्नावस्थां चतुर्थेऽहः वाभ्रव्यायमनेन सागरिकाया विस्मृतिः। अनुसन्धिः सर्वस्थं सहदवतायाः...।
- ए० १७१ ९. पुनः पुनर्दीप्तिर्थेषा कुमारसम्भवे रतिप्रकापेषु ।
  - उपभुक्ती हि रसः स्वसामगीलक्षपरिपोदः पुनः पुनः परासृत्यमानः परिस्लानकुमुम-कृत्यः कृत्यत इति ।

<sup>-</sup> E. 1.6

विवेक — रसस्य पुनः मुनसन्दोलन मालतीकृद्धमपरिमर्ववनदनतुगुणमेन । धाराप्राप्ते हि रहे ... काव्यालुकासन, ए॰ १७०

क्रिन्दाभोत्रियते. स्वस्पेनापि समाधितेन सबैत विस्मयते इति ।

- go 960 १२. नवस्वोद्धेसद्यालिनी प्रजा प्रतिभानम् ।

-- yo 960 • १३. तेन श्रृहारस्य नेसी मेदी शानलेयनाहुलेया-वरि द सस्थीगेऽपि वित्रश्रमसम्भावनासद्-भावस्य ... उमयसंवित्तस्वभाव शङ्कारः ।

... अवस्थात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्य क्षकारः । कथा - एकस्मिन् समने परा-**ब्युक्तक बैतोवरं ...** (इत्यादि) ।

- yo 968

१९. क्षाप्रमानः वर्षः क्राच्येन इसति योजनि विमेति ११. पामरमानः सर्वोधि इसकि क्रोचि क्रिमेति एरनिन्दामाहियते । स्वल्पसभावितस्वेन च धर्वत्र विस्त्यते ।

- g. 1.1

१२. प्रश्नानवनकोक्षेत्रशास्त्रिनी प्रतिभामता । - g. 1

१३. तेन न शुक्रारस्येमी मेदी गोत्यस्येव शानकेय-बाहुकेयी, अपि तु तह्शाह्येऽप्यनुवासिनी या रतिः ... तस्याः स्वादमानं रूपं कृष्टसः । अत एवं तहसाहकमीलन एवं सातिकस्थापस्थारः । क्या — एकस्मिन् समने नीसोसार ...... (इस्यादि)।

- go 906

The definitions of Sattaka and Gosthi that we find in the ND and the KS are identical. The definitions of Hallfsaka and Śrigodita also are similar in both. But these definitions are borrowed by the ND from the SP of Bhoja (and not from the KS).

Some illustrations are found to be common between the MD and the KS, e. g.

Illustration of Śrńgara ND p. 164 KS op. 108-9.

Illustration of Srigara (u) p. 164 KS 113.

Illustration of Dosas1 (iii) ND p. 176 KS

Dantakşatānı karajais ca etc. (iv)

p. 172 KS Kaipto hastāvalagaah...etc. (v).

pp. 172-3 KS

There is one verse quoted from the Veni by both but he altogether different contexts. The KS (p. 116) quotes it to illustrate Raudia Basa while the MD quotes it as an illustration of a Sandhyanga called Parinusca.

At another place also the KS (p 128) quotes a verse ( Evaluation śaśalaliemano ... etc. ) to illustrate the mixture of Vyabhicaribhavas. The ND quotes it to illustrate the case of contradictory Rases.

<sup>1.</sup> The ND criticizes this example having quoted it.

At one place the KS (p. 167) has quoted only a quarter of the werse 'Ayarh sa raéanotkarşî...'etc., while the ND (p. 172) gives it in full.

The authors of the ND have not blindly imitated the KS At many places they have tried to improve upon the KS. The benedictory verse of the ND though praising the Jaini vak appears more artistic and meaningful than that of the KS.

The ND accepts the number of Rūpakas as twelve in accordance with the RS; but it does not accept Sattaka as the twelfth The ND substitutes it by Prakaranikā (probably because Sattaka was purely a Prakrit play) 1. Here the authors of the ND seem to be improving upon their teacher's view, which reveals their free thinking.

The ND, like the KS, does not divide the dramatic literature into Rüpska and Uparāpaka. But while the KS divides the drama into Pāṭḥya and Geya and calis the Uparūpaka as Geya Rūpaka, the ND divides the drama into Pradbūnarasa Rūpaka. and Apradbūnarasa Rūpaka.

The most important deviation of the ND from the KS is found in the ND's peculiar theory of the dual nature of Rasa. Hemacandra has followed the Abhi. and the KP in his discussion of Rasa. But Rāmacandra and Gunacandra have boldly discarded the view of their preceptor and the great authorities like Bharata and others.

Moreover the ND admits of Rasas like Laulya, Sneha etc. over and above the principal nine though the KS refuses to accept them as imdependent Rasas and includes them under nine. The ND refers to this view of the KS under "Kecit".

Similarly we come across a few instances where the ND goes to the extent of criticizing the KS under the usual "Kecit". It is true that all the three of the below-mentioned views originally belong to the KP and that they are borrowed by Hemacandra from the same and so the criticism that follows is equally applicable to both, the KP and the KS, more rightly to the KP\*. Still however it cannot be gainsaid that the authors of the ND disagree with the views of their preceptor even though their criticism may directly be aimed at others.

The probable reasons for substituting Prakarapikā in the piace of Sattaka are siready discussed earlier in chapter I of the present work (p. 18).

<sup>2.</sup> ND, pp. 159-9.

<sup>3.</sup> Ete mave ever ... sassin. Tena ... sneko rassin ity sast .. etc - KS, p. 106.

<sup>4.</sup> Simbhawanty aparty m. .. keede epith privequentaribate daug ... ... ND, p. 163.
This name have is alightly appreadive. Had the criticism been directed agrainst their preceptor only, the tone should have been very mild as is seen when the ND establishes. Elements or abblishesse (Vide NG, pp. 26, 193). So the real victim appears to be Mammate whore has esticitized for considering. Nivershe are the NAT of States.

Following the KP, the KS has given the description of Hayagriva<sup>1</sup> in the Hayagrivavaha as the illustration of a Rasadoşa, viz, over-elaboration of a subordinate object? The ND boddy points out that this is not the aforesaid fault. It is the fault of the story or plot, there being less description of the hero of the plot.

The ND mentions and criticizes the view of some who hold that Vyabhicārins, Sthāyins and Rasas should (always be suggested and) never be expressed. This view is found in the KS where it considers the above matter as a Rasadoa<sup>2</sup>, although it is stated that at times Vyabhicārikāthana may not be a Doga. But the ND holds that this is quite wrong. On the contriry, the actual mention of Vyabhicārins and others may go to develop the particular Vibhāya or situation<sup>4</sup>.

The ND refers to another view, viz., mentioning of Vibhāvas or Anubhāvas which are common to two sentiments with the result that the particular Vibhāva is .not clearly understandable. The ND gives the illustration where a similar situation arises. This view together with the illustration is found as the first among eight Ravadoşas mentioned by the KS<sup>6</sup>. The ND states that this is no Rasadoşa at all. It is simply Vakyadoşa, fault of expression, as it lacks perpicuity and causes doubt regarding the Bhāva or the sentiment which is to be conveyed.

The above-mentioned instances make it absolutely clear that the authors of the ND are men of independent thinking and hold views different from those of their teacher. They have courage enough to state them boldly and criticize the views which are contrary to their own, even if they be the views of the reputed authority like Abhinava or the most revered person as their own teacher.

A question may also arise in the mind of a reader as to why Rāmacandra and Guṇacandra undertook to write on dramaturgy when their preceptor had already treated of the subject in his KS. The pupils were most probably not impelled by a desire to surpass their preceptor. It is reasonable to believe that in view of the brief treatment of dramaturgy in

<sup>1.</sup> KS, p 171; ND, p. 174.

It should be noted here that this illustration and the views that follow are borrowed by the KS from the KP.

Rasasthāyıvyabhıcārınam svasabdena vācyatvam doşab — KS, p. 159.

Kecit tu vyabhicārirasashhāyinām svasabdena vācyatvam rasadoşam āhus tad ayuktam, vyabhicāryācinām svavācakapadaprayoge pi vibhāvapustau. —ND. p. 175.

Tatra vibhāvānubhāvayoh klešavyaktır yathā pariharatı ratım matim iunite ekhalatitarām ... etc. — KS, p. 169.

Evam ubhayarasasādhāraņavibhāvapadānām kaṣṭena niyatavibhāvābhidhāyitvādhigamo 'pi sandigdhatvalakṣaṇo vākyadoṣa eva. — ND, p. 176.

the KS, they undertook composing the ND. If we have a look at the nature and scope of the KS we find that the work has a very wide field to cover. It deals with Kavya i. e. literature in all its forms and aspects. The field of poetics is too vast to allow an exhaustive treatment of dramaturgy in one and the same work. That is exactly why most of the Sanskrit poeticians like Bhamaha, Dandin, Mammata and others have not touched the subject of dramaturgy in their works on poetics and we find separate works such as the DR, the NLR, the ND and others on the subject of dramaturgy alone The KS does treat of dramaturgy but its treatment is too brief and unsatisfactory. The subject is dealt with in the last chapter and is disposed of in a few pages. Most of the Rüpakas are disposed of in three to four verses. Even Nataka is not devoted more verses than two. Here too the KS has simply copied out verbatim from the NS of Bharata and the Abhi Thus the treatment does not betray any originality and hardly deserves much credit. The pupils (Ramacandra and Gunacandra) must have thought, therefore, of giving a fuller, detailed and systematic treatment to this very important and well developed form of Sanskrit literature. The authors of the ND, even though they must have been influenced by the KS, have treated the subject in an independent manner and have fully succeeded in giving a clear and lucid exposition to this very important aspect of literary criticism.

One point needs to be stressed here again. The above comparison of the works where we have been able to perceive considerable similarity and sometimes verbal identity need not lead us to conclude that the ND has extensively borrowed from the KS. The fact is that even though the KS and the ND are similar at places, the views that the KS has expressed are also to be found in earlier works such as the Abhi., the Dhy., the KP, etc. from which the KS has amply borrowed. So the ND might have borrowed directly from the KS or from the earlier original sources from which the KS has borrowed, e. g. some of the views ( of the KS ) which are criticized by the ND are originally the views of Mammata. Still it is quite natural to presume that Hemacandia being the preceptor of our authors, they must have studied well his KS and other works. They actually quote from Hemacandra's Sabdānuśāsana. The KS, therefore, must have some influence at least on their writing, which is clearly seen in their benedictory verse and at other places as we have already discussed, despite the fact that our authors accept only those of Hemacandra's views which could satisfy their own reason. Moreover the KS set model for an assimilative type of work for the authors of the ND.

### (v) The Nätyadarpana and the Spigaraprakāśa

The SP of Bhoja is a voluminous work dealing with poetics including dramaturgy. A comparative study of the two works, viz., the SP and the ND, indicates that the ND has considerably drawn upon the SP.

Firstly, the authors of the ND have accepted the same types of Uparūpakas as have been mentioned by the SP having added Saṭṭaka to the list of the SP. The ND verbally borrows the definition of Saṭṭaka and the other Uparūpakas from the SP. Even the same order is also resorted to with very minor changes.

The Durmallika of the SP is called the Durmilita by the ND.

The ND has at times referred to the view of Bhoja under the usual "Kecit" or "Anye". The following may be quoted as instances:

|              | -                                                                     |    |                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
|              | ना <b>टचर्</b> ण                                                      | 1  | कृत्रारप्रकाश                                   |
| १. अन्ये     | तु संहतानां प्रतिपक्षाणां विश्लेषकं                                   | ۹. | सङ्घातरूपमेदी बस्स मेदः ।                       |
| मेदसप        | मुपार्व मेदनं मन्वते । ए० ६५                                          |    | — पृ॰ २०८                                       |
| २. अस्ये     | तु चित्रार्थेरूपकं वचः इति पठन्ति।                                    | ₹. | चित्रार्थसम्बाये तु रूपमुच्यते ।                |
|              | ão <8                                                                 |    | — पृ० २१५                                       |
| ३. कपटस्य    | रान्यधाभावभन्ये अविष्ठमाहुः ।                                         | ₹. | कपटस्याम्यथाभावं मुवतेऽधिवसं बुधाः ।            |
|              | — y• ⟨९                                                               |    | पृ० २१८                                         |
| ४. केचिदः    | <b>इस्तुतार्थवचने प्रसङ्गमिच्छन्ति</b> ।                              | 8. | अप्रस्तुताथवचनं प्रसङ्गः परिकौतिसः ।            |
|              | — ā. ij                                                               | 1  | — ão sss-ss                                     |
| ५. अपरे      | तु तर्जनाधर्षणे खुर्ति मन्यन्ते ।                                     | ٧. | वाक्यं आधर्षसंयुक्तं युतिस्तज्ज्ञेषदाहृता ।     |
|              | - Ão ¿É                                                               |    | — प्र• २२३                                      |
|              | तुकोधादेः प्राप्तस्य शमनं बुतिमा-                                     | ۴. | ईर्षाकोपप्रश्रमनं युतिमाचक्षते बुधाः ।          |
| मनन्ति       |                                                                       |    | — <b>ष्ट•</b> २२९                               |
|              | तु वर्तमानप्रत्यक्षार्थवाचकं हास्यदेश-                                | ٧. | प्रस्यक्षद्वतिरुको व्याहारो हास्यक्षेदाः ।      |
| <b>क</b> र व | <b>वो व्याहारमिच्छ</b> न्ति ।                                         | ĺ  | — £. Jan                                        |
| Ar           | P\$ 93                                                                |    | _                                               |
|              | पात्रान्तरे स्वव्यापारं निक्षिप्य यस्का-<br>इरणं तदवस्रगितमित्याहुः । | ٤. | यत्राऽन्यस्मिन् समावेश्य कार्यमन्यत् अताध्यते । |
| यान्तरः      | •                                                                     |    | तचावलगितं नाम दि <b>हेर्व नाटयबोक्तुमिः ॥</b>   |
| •            | - 4. Jad                                                              |    | — g. 9c4                                        |
|              |                                                                       |    |                                                 |

In most of the above-quoted instances the illustrations quoted by both are the same. In the following cases also the same illustrations are found in the ND and the SP, e. g.,

(i) The illustration of Patākāstbānaka from the Rāmābhyudaya (Act III-SP, Act II-ND) where Sugriva sends a message to Stig. "Why to talk more? O respectable one! Rama will bring you back in no time even if you be on the other side of the ocean'.

ND, p. 45; SP, p. 201.

- (ii) The illustration of Patākāsthānaka from the MDR where Canakva speaks to himself. "O. if that wretched Raksasa were caught", and immediately Siddharthaka enters with the words, "Sir,.....has been caught." ND, p. 46; SP, pp. 201-2.
- (iii) The illustration of Upaksepa from the RTN, viz., " Propitious fate brings at once the desired object, even from a different isle ......" etc... ( I, 6 ). ND, p. 60; SP, p. 204.
- (iv) The illustration of Narma from the RTN, consisting of a humorous dialogue between the king and the Vidūsaka,

ND. p. 74; SP. pp. 211-12.

(v) The illustration of Parinyasa from the Veni. I. 21 where Bhima takes an oath to braid Draupadi's hair having killed Durvodhana.

ND, p. 61; SP, p. 204.

(vi) The illustration of Ananda from the RTN, viz., King - Who would not honour the favour by the queen?

ND, p. 109; SP, p. 230.

- (vii) The illustration of Vakkeli. The witty dialogue between Radha and Krsna where Radha asks who it was at the door, Krsna replies that it was Hari [ (i) Kṛṣṇa (ii) Monkey , whereupon Rādhā wittıly inquires what business the monkey had there, etc. ND, p. 145: SP, p. 189.
  - (viii) The illustration of Trigata from the Indulekhā Vithi -"Is it the cooing of the royal swans? or is it the humming
- of the bee?".....etc. ND, p. 143; SP, p. 188,

Thus it is very clear that the authors of the ND are considerably indebted to Bhoja and that they have often mentioned his views under 'Anve'. 'Kecit'. 'Yadāhuh', etc. The SP is mainly a work on poetics: however the subject of dramaturgy does find a place in it and our authors have made considerable use of it.

The ND can be very useful in another way. The text of the SP as found in the manuscript is highly corrupt and incomplete as it drops many lines or words in between. The ND, because it draws upon the (SP). can help in settling the text1, e. g. the text regarding the definition of Prapafica (SP p. 191) is highly corrupt. But the illustration quoted by the ND from the Prayogabhyudaya to illustrate the view of 'some'

is identical with that given by the SP. Hence it is not unreasonable to suppose that the view of some here refers to the view of Bhoja especially when we have seen that his view is so often referred to and his definitions verbally quoted by the ND. Thus in the light of the ND we can supply some of the missing portion of the text.

## (vi) The Natyadarpana and the Natakalaksanaratnakośa1

The NLR of Sagaranandin is a work treating on dramaturgy. As the work is believed to have preceded the ND and as the authors of the ND claim to have studied the previous works on the subject it is quite natural that they should have consulted Sagaran indin also on certain occasions.

The following are the instances where the view of the NLR is mentioned by the authors of the ND -

| tioned by the authors of the 142                                    |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>না</i> ত্ৰহ্ণ <del>্ড</del>                                      | नाटकलक्षणरत्नकोश                                        |
| १, एके तु वर्णित। वैतिरस्कारं वर्णसंहारमामनन्ति।                    | १. वर्णितार्थस्य तिरस्कारी वर्णसंहारः ।                 |
| — Ao as                                                             | — g∘ ∮•                                                 |
| २. कपटस्यान्ययाभावमन्ये अधिबलमाहुः ।                                | २. कपटस्यान्यथाकरणमधिकसम् ।                             |
| — g. cs                                                             | Ao 3s                                                   |
| ३, केविदप्रस्तुतार्थवचनं प्रसङ्गमिच्छन्ति ।                         | ३. <b>अप्रस्तु</b> तार् <del>थे द्यापन प्रसङ्गः</del> । |
| — g. si                                                             | — <b>ए०</b> ३५                                          |
| ४. अन्ये तु भविष्यद्वतस्वोपलव्यि ऋम-                                | ४. अविष्यत्तरवोपलिष्यः क्रमः ।                          |
| मिच्छन्ति। पृ०८६                                                    | Eo 3s                                                   |
| ५. अन्ये तु संहतानां प्रतिपक्षाणां बीजफकोत्पत्ति-                   | ५. सङ्घातेन मिलितस्यार्थस्य मङ्गो मेदः ।                |
| निरोधकानां विश्वेषक मेदरूपमुपाय मेदकं                               | — पृ० २ <b>७</b>                                        |
| भन्वते। पृ०६५                                                       |                                                         |
| ६. अन्ये तु वर्तमानप्रत्यक्षायंवाचकं हास्य-                         | ६ प्रस्मक्षानुभवास्त्रो व्याहारो हास्यकेशकृत् ।         |
| केशकरं वची व्याहारमिच्छन्ति ।                                       | प्र• १२४                                                |
| — g. 934                                                            |                                                         |
| <ul> <li>केचित्तु पाश्रान्तरे स्वव्यापार निक्षिप्य यत्तु</li> </ul> | ७ यत्राऽन्यस्मिन् समावेश्य कार्यमन्यत् प्रका-           |
| कार्यान्तरकरण तदवलगितम् ।                                           | र्यते । त <b>व</b> ावरूगितम् ।।                         |
| go 984                                                              | <b>g. ૧</b> ૨૨                                          |

This comparative study has been undertakes on the consideration that the NLR
precedes the ND on the basis of the dates gives by Prof. Gode and M. R. Kavi
who have been followed by P. V. Kane and M. Gocah respectively. Dr. V. Raghavan
puts the work after Bhoja and Abbinava and before \$\frac{5}{2}\text{red}\text{tang}\text{tang}\text{ in no case}
issue than the thirtseath century. He, however, does not specify whether it preceded
the ND or not.

8. Definition of Krti.

The ND refers to a view of some who do not recognize Kṛti and accept Dyuti instead which is defined as 'pacification of unfavourable things' (p. 167). The NLR too mentions Dyuti in stead of Kṛti, which is defined as 'pacification of jealousy and misery' (p. 27).

9. While discussing Pūrvabhāva, a limb of Nirvahaņa Samhdhi, the Nopolats to a view of some who accept Pūrvavākya instead and define it as a sentence similar to that in Mwkha Samhdhi. The NLR reads Pūrvavākya instead of Pūrvabhāva and defines it as "exposition of the seed" (which is sown in Mukha Samhdhi) which agrees in sense with the definition given above by the ND (ND, p. 111).

By an examination of the aforesaid cases we can infer that even though the NLR did not have any notable influence on the writers of the ND, the latter did consult the work occasionally. Usually the authors of the ND, when they refer to the views of others, state them keeping the same wording as is evident from the numerous quotations which the ND has cited from the DR. The difference in wording here may be explained in three ways:

- The readings of the text often differ in different manuscripts, so the text of the NLR which was before the ND might have slightly different readings.
- 2. The authors of the ND might not have the actual text of the NLR by their side when they wrote the work (as they had the Abhi., the DR and the NS with them) but they must have studied or gone through the text of the NLR beforehand and they are quoting from memory.
- 3. The citations originally refer to some other work on dramaturgy which was fairly utilized by the NLR. This alternative explanation gets corroborated by the fact that the illustrations which are quoted by the ND to illustrate the views do not tally with those in the NLR (so far as the above-mentioned instances are concerned).

Dr. V. Raghavan rightly opines that the NLR has mainly drawn upon Bhoja and Abhinavagupta. A comparative study of the ND and the SP suggests that most of the above-mentioned views which are referred to by the ND are also traceable to the SP of Bhoja. So it is quite probable that the ND is referring to Bhoja, the original authority, upon whom both draw.

I. NLR, p. 38.

So far as illustrations from the dramatic works are concerned the ND and the NLR have about a dozen of illustrations common to both. But here too, excepting two or three, illustrations quoted by the ND are in a context quite different from that of the NLR, e. g.,

- (a) "Ātāmratām apanayāmi..." etc. is quoted by the ND (p. 89) to illustrate Adhibala while by the NLR (p. 68) to illustrate a Lakşana called Anunava.
- (b) "Anyonyāsphālabhınna....." etc. is given as an illustration of Bhedana by the ND (p. 64) while the NLR quotes it to illustrate Samādhāna (p. 26).
- (c) The ND (p. 102) quotes "Pūryantām..." etc. to illustrate Prarocanā while the NLR (p. 4) to illustrate Avamarša.
- (d) "Bhartā tavāham" etc. is quoted by the ND (p. 102) to illustrate Yukti while by the NLR (p. 127) to illustrate Tarka.
- (e) "Bhūyaḥ paribhavakṣānti..." etc. is cited by the ND (p. 62) to illustrate Udbheda, by the NLR (p. 26) to illustrate Vidhāna.
- (f) "Manah prakrtyaiva calam..." etc. is quoted by the ND (p. 85) to illustrate Udährti, by the NLR (p. 31) to illustrate Rūpa.
- (g) "Satpakşā madhuragiraḥ..." etc. is quoted by the ND (p. 150) to illustrate Avaspandita, by the NLR (p. 7) to illustrate Bija (Śleşa variety).
- (h) "Svargastri yadi..." etc., is quoted by the ND (p. 48) to illustrate Paribhāvanā, while the NLR (p. 64) takes it as an illustration of Samsaya.
- (i) "Tavāsmi gitaiāgeņa..." etc. is quoted by the ND (p. 154) to itstrate one of the modes of the entry of a character by Ahvāna (i. e. calling), the NLR (p. 51) cites it as an instance of Avalagita type of Prastāvanā.
- (j) "Tirpe bhişmamahodadhau.." etc. is cited by the ND (p. 58) to illustrate a variety of Avamarsa in which impediment is based on fury. The NLR (p. 34) illustrates by the same verse another variety of Avamarsa where the obstruction is of the nature of a calamity (Vyasana).

The instances given above clearly suggest that the commonness of the verses which is found in the two works is simply accidental and does not show the influence of one on the other.

The illustrations which find a place in both the ND and the NLR in the same context are as under:-

"Caficadbhujabhramita..." etc. is quoted by both the ND (p. 61) and NLR (p. 25) as an illustration of Parinyäsa but this need not lead us to suppose that the ND has borrowed from the NLR since the Abbi. (III, p. 38) also quotes the same verse to illustrate Parinyäsa.

 "Mathnāmi kauravašatam..." etc. is quoted by the ND (p. 66) and the NLR (p. 26) as an illustration of Prāpti or Prāpaņa. This verse is cited also by the DR to illustrate Prāpti (and does not show the influence of the NLR).

3. The ND (p. 86) gives a view of "some" who define Krama as "the understanding of the future event", and illustrates from the Vent.

Krpa-"O king Duryodhana! The son of Drona has decided to bear the heavy burden of war." etc.

The same illustration along with the view is found in the NLR (p. 52).

The instances quoted above suggest that the authors of the ND do not seem to have reckoned the NLR as an authority. Some of the illustrations of the ND which show similarity with those of the NLR (and whose number is far less than the number of those which are dissimilar) seems to be accidental rather than intentional. Nevertheless it is quite probable that on certain occasions the authors of the ND did refer to the view of the NLR.

## B. Traces of the influence of other works

The ND reveals slight traces of influence of a few works on poetics, viz., the Dhvanylaicks of Anandavardhana, the Kāvysprakāša of Mammaţa, the Kāvyslamkāra of Bhāmaha and the Kāvysladarša of Dadun.

In fact the writers on poetics, with only a few exceptions, have usually ignored the subject of dramaturgy for the fear of their work being lengthy<sup>1</sup>. Still however it is possible to find some similarity between the ND and the above-mentioned works, especially the Dhv. and the KP on matters concerning both the poetics as well as the dramaturgy such as sentiment (Rasa), flaws of sentiments, contradictory sentiments, states (Bhāva) etc.

#### (a) The Natyadarpana and the Dhvanyaloka

In the history of Sanskrit poetics the Dhv. is considered to be an epoch-making work. Ramacandra and Gunacandra seem to have been indebted to Ānandavardhana in giving an exposition of Rasadoşas which a poet as well as a dramatist should scrupulously avoid. Ānandavardhana

Cf. Bhāmaha - Uktarh tad abhineyārtham ukto 'nyais tasya vistaraḥ - 1.24; also, Dandin - Mikrāni natakādini tesārh anyatra vistaraḥ - I.31.

gives such a very lucid and critical exposition of this topic that the later writers like Mammata and Hemacandra have amply drawn upon the Dhv. Thus there is a similarity of treatment among all these three works so far as this topic is concerned and so it is difficult to say which of the works the ND has actually drawn upon.

The types of Dosas discussed by the ND are in keeping with the Dbv. The following parallelism is clearly perceptible. The following Dosas should be avoided:-

Introduction of unfavourable Vibhavas.

- (2) A sudden statement not relevant to the subject in hand.
  ND, p. 174; Dhv., p. 289.
- (3) Depiction of characters in a contrary way (not in keeping with their nature).

- (4) Over-elaboration of a subordinate element.
- ND, p. 174; Dhv., p. 291.

  (5) Unnecessary elaboration of a sentiment that is fully developed (e, g. the sentiment of pathos in the lamentations of Rati in the Kumārasambhava).

The influence of the Dhv. is also seen in the ND's views on Aucitya. In the history of Aucitya Ānandavardhana has a very important place. He reckons Aucitya as the very secret of Rasa. The greatest flaw in Rasa is lack of propriety!. The ND too. following the Dhv., recognizes Anaucitya as the first and the foremost among the flaws of Rasa and all the rest are included in it?. The ND like Ānandavardhana, takes the idea of Aucitya as pervading the entire field of literature?. The ND has also quoted a verse from the Dbv. to the effect that Sandhis and Sandyangas are to be employed with a view to developing Rasa and not merely to fulfil the conditions of Sastra\*.

The problem of contradictory Rasas discussed by the ND also seems to be based on the Dhv.

Anaucityād rte nānyad rasabhangasya kārapam; Prasiddhaucityabandhas tu rasasyopaniṣat parā.— Dhv. p. 259.

Ańgaugryādayaś ca dojāh paramārthato 'naucityāntahpātmah - ND, p. 175.

<sup>3.</sup> For detail vide Appendix-D.

<sup>4.</sup> ND, p. 70; Dhv. III, 12.

#### नारवर्शक

- एकविवकाश्रये ... परस्परविख्या रखयो-विद्यात, न तु भिन्ने। पृ. १७२
- तथा स्वैरिणोः स्वतन्त्रयोः ... रसयोविहद्वता,
   न तु ... सुरुयस्यायस्योर्षा । ... सुरुयस्या यश्नै यथा-'क्षिप्तो हस्तावलझः...(इस्यादि)' ।
- त्रैकाश्रययोरिप तुस्यवस्त्रयोविरोधो न तु हीनाधिकवस्त्रयोः यथा – पुरुरवाः प्राह् – कवा-कार्य शहास्त्रसम्यः ... (इत्यादि)। प्र. १७३
- ४ तथैकाश्रययोः स्विरिणोस्तुत्वशक्स्योधिकद्वयो-वॉर्गे नरन्तर्थे विरोधो न स्वविकद्वेन रसा-न्तरेण व्यवधाने । यथा — नागानन्दे ... । प्र. १७३
- अर्थ स रशनोश्चर्य ... ॥ अत्र भूरिश्रवसः समरभुवि पतितवाहुदर्शनेन तित्रयाणां शृङ्गारः समर्थमाणः करण पोषयति । प. १७२

#### **प्याया**कोक

- विरुद्धैकाश्रवी बस्तु विरोधी स्थापिको भवैत् ।
   स विभिन्नाश्रयः कार्यस्यस्य पोषेऽप्यदोषता ।।
   प्र. ३२९
- इयं चाक्रभावप्रामिरन्या यद् ... प्रधान एक-स्थित्वाक्यार्थे रखयोश्रीवयोशी परस्परिक्तिः धिनौद्वेदीह्मभावन्यमनं तस्यामपि न दोषः । यथोर्षः 'क्षितो इस्तावळवः' हृस्यादौ । इ. ३०४
- वनु लब्बप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधि-रसाष्ट्रानां बाध्यत्वेनोक्तावदोषः । यथा — क्वाकार्वे शहालक्ष्मणः ... (इत्वादि) । प्ट. २०१
   एकाश्रयत्वे निवेशि नैरन्तवं विरोधवान ।
  - रसान्तरव्यविना रसो व्यक्शः छमेषसा ॥ ... यथा शान्तवृज्ञारौ नागानन्दे निवेशितौ। प्र. ३२३ १ यतः ... प्रागकस्थामाविभिः संसमर्थमाणै
    - यतः ... प्राग्वस्थामाविभिः संस्पर्यमाणै-विलासैरविकतरं शोकावेक्सपुणजनवन्ति । यथा -- अयं स रक्षनोत्कर्षी ... ॥ प्र. ३१०

Thus in spite of the apparently different natures of the two works, the authors of the ND seems to have studied well this masterly composition of Anandavardhana and depended upon him so far as the treatment of the aforesaid aspects of Rasa are concerned.

ष्ठ. १७२

(b) The Natyadarpana and the Kavyaprakasa

Mammata is one of the most popular Sanskrit rhetoricians. His KP is reckoned to be one of the most authentic works on Sanskrit poetics and has won very wide popularity. The authors of the ND too seem to have studied well bis work, as an acquintance with it is casually noticeable in their own work.\(^1\)

## नाट्यद्र्पण

 अथ शिष्टसमयपरिपासनाय प्रस्पूद-व्यूदोपशमनाय च ... समुवितेष्टाचिदेव-तस्य सुत्रकारौ नमस्कार-कोक परामुकातः

훈. 역당

२ .... रामबद्धर्तितस्यं न रावणवदिति ... । प्र.२५

### काल्यमकार

- प्रधारम्मे विश्वविचाताय समुचितेष्टदैवतां प्रथ-इत् परामृश्वति । पृ. १
- २ ... रामादिवद्वर्तितव्यं न शक्यादिवदिति ...। प्र. १०

There is a remarkable similarity between the KP and the ND in the treatment of flaws of Rasa and how to reconcile the use of contradictory Rasas simultaneously1. The original source for both the works is evidently the Dhvanyāloka. Still however it is clear that the ND has fully consulted the KPs on the subject as can very well be inferred from the criticism of the views of the KP wherever our authors have differed as well as the specific reference to Mammata by name while discussing the topics mentioned above (concerning Rasa).

Some illustrations too appear to be common to both :-

- Anyatra vrajatīti.....etc. ND 165.
  - 1C3. p. p.
- Ekasmin śayane .....etc. ND 164 KP p.
  - 125. p.
- Dantakşatāni .....etc. ND 174. ΚP D
  - Avam sa raśanotkarśi..etc. ND D. 172. KΡ D.
- Ksipto hastāvalagnah..etc.

D.

ND p. 172. KΡ p. 457. Kvākāryam .....etc. 173.

KP p. At one place our authors plainly and specifically criticize Mammata for calling Nirveda as the Sthayi of Santa. Ramacandra and Gunacandra

point out that Mammata has committed an error of self-contradiction when he considers Nirveda at one place as a Sthayl while at another as a Vvabhicāri3.

455.

453.

447

The ND often disagress with the views of the KP and criticizes them, e.g.,

(1) The ND does not consider the description of Hayagriva which Mammata takes as a Rasadoşa, viz., over-elaboration of a minor thing4. as a fault of Rasa but a fault of story.

ND, pp. 171-176.

KP, pp. 433-460.

<sup>2.</sup> Even Hemacandra, the learned preceptor of our authors, has profusely drawn upon the KP.

<sup>3.</sup> This view has been discussed in Ch. III of the present work (pp. 166-7).

Angasyāpradhanasyātivistareņa varņanam yathā hayagrīvavadhe hayagrīvasya - KP. p. 441.

<sup>5.</sup> Kecid atra hayagrivavadhe hayagrivavarnanam udaharanti. Sa punar vrttadoso. vettanāyakasyālpavarņanāt. - ND, p. 174.

- (2) The ND does not agree with Mammata when he says that Vyabhicārîs etc. should not be mentioned by name.
- (3) The KP refers to a Rasadoşa where Vibbăyas and Anubbāvas common to two sentiments are referred. The ND opines that it is a Vakyadoşa and not a Rasadoşa. The ND quotes the same verse viz., 'Pariharati ratim, matim, lunte'..etc. (which Mammata quotes as a Rasadoşa where the Vibbāva is not clearly grasped on account of the ambiguity of the Anubbāvas)<sup>3</sup> and remarks that it is a Vakyadoşa<sup>2</sup>.

It can be very conveniently inferred from the above data that Rāmacandra and Gupacandra were fully conversant with the KP of Mammata and occasionally consulted it especially with regard to certain problems connected with Rasa.

| (c) | नाञ्चदर्पण                   |                | काव्याकट्टार                                       |
|-----|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| ١.  | प्राणाः कविस्यं विद्यानां    |                | १. अधनस्येव दातृत्वं                               |
|     | सावण्यमिव योषिताम् ।         |                | ह्रीबस्येवासकीशलम् ।                               |
|     | त्रैविद्यवेदिनोऽप्यस्मे      |                | अज्ञस्येव प्रगत्भरव                                |
|     | तती निस्यं कृतस्पृदाः ।      | <b>છ</b> . રરૂ | अकवेः शास्त्रवेदनम् ॥                              |
| 3   | नासिकान्ते इयं श्वित्रं      |                | २. रहिता सत्कवित्वेन                               |
|     | द्ववोर्मींडा रसज्ञयोः ।      |                | कीहजी बाविवदब्बता। पृ. १                           |
|     | कुचामावः कुरङ्गाक्याः        |                |                                                    |
|     | काव्याभावो विपिवतः ॥         | ष्टु. २४       | 1                                                  |
| ₹.  | अकवित्वं परस्तावत्           |                | ३ अ(ना)कवित्वमधर्माय                               |
|     | कळडः पठशासिनाम् ।            |                | व्याक्ये दण्डनाय च ।                               |
|     | अन्यकार्योः कवित्वं तु       |                | कुकवित्वं पुनः साक्षान्-                           |
|     | कलहस्यापि चूलिका ॥           | क्ष ४८         |                                                    |
| ¥   | भवेशन्दवपुः काञ्चम् ।        | দু ৢৢ৳৽        | <ol> <li>श-दार्थो सहितौ काव्यम् । पृ. २</li> </ol> |
| (d) | नाटचर्वज                     |                | काञ्यादर्श                                         |
| ۹.  | मासिकान्ते इयं विश्वत्रं     |                | १. स्याद्युः सुन्दरमपि श्रिवजेणैकेन दुर्भगम् ॥     |
|     | काम्यामावो विपश्चितः ।।      | ष्ट्र २४       | ۹, ۷                                               |
| ₹.  | <b>अर्थश</b> ब्दवपुः काम्यम् | ३, १२३         | २ शरीरं ताबदिष्टार्थव्यवच्छिता पदावली।             |
|     |                              |                | 1, 1•                                              |

Mammata mentions it as the first among Rasadosas (KP VII, 60). Cf. ND-Kecit the wabbickfirseausthkjufafth swafabdawkcyatwah rasadosah ilmus tad ayuktam. Vyabhickfysidatah swawbaskapadagarayong fat wibhbwapustan - (p. 175).

<sup>2.</sup> KP, p. 438.

<sup>3.</sup> ND, p. 176.

## C. The influence of the ND on later works

In spite of the obvious merits of the ND as an independent work on dramaturgy it appears that the ND could not exercise any notable influence on the later writers on dramaturgy. In fact, the work was totally neglected by the later theorists. We do not come across the name of Rāmacandra and Gunacandra or any mention of their work in the later works on dramaturgy. Their peculiar views on certain topics such as Rasa, Pūrvaranga, etc. do not seem to have been taken note of by the later Brahmanical critics like Višvanātha, Jagamātha and others. It is difficult or any whether it was due to any sectarian prejudices or otherwise.

In the definitions of the Upardpakas we find a number of verses in the ND to be common with those of the BP. But here both seem to have drawn upon a common source which is most probably the SP of Bhoia<sup>1</sup>.

The only later work in which we may find some traces of the influence of the ND is the Kāvyaprakāšakhanḍana of Siddhicandragani. The KPK refers to some views which are ascribed to moderners and which, though not identical with those of the ND, are very similar to them, e.g., the mod-mers partly agree with the ND's view of the dual nature of Rasa in so far as they also believe that Karupa and others do not produce joy. They, on the other hand, are not prepared to reckon them as Rasas at all.

The moderners also agree with the ND in differing from Mammața on the point that the verbal mentioning of the Vyabhicăribhāvas etc. is a fault. They, on the other hand, believe that the verbal mentioning is a positive merit and not a demerit.

It has been already pointed out that the ND has hterally borrowed the definitions of all the Upartopakas from Ehoja and the BP also must have done the same so far as some of the definitions are concerned.

<sup>2.</sup> KPK, p. 59.

## CHAPTER VII

# A CRITICAL EVALUATION OF THE NATYADARPANA AS A WORK ON DRAMATIC SCIENCE

The chapter dealing with the ND's relation to the earlier works on Dramaturgy clearly suggests that Ramacandra and Gunacandra are highly indebted to some of the earlier works on dramaturgy such as the NS. the Abhi., the DR and the KS. This is quite natural. Any new writer on a subject must equip himself with the knowledge of the earlier works on the subject. His writing should reveal his familiarity with all the important works before him, in the absence of which the work would lack in comparative excellence, depth of criticism and worthy contribution. Moreover, in a subject like this where the writer is expected to examine the different views dispassionately, weigh them, and arrange them systematically it is all the more necessary for him to go critically through the earlier works and accept what is worth accepting. Again, in a scientific subject where the writer is required to state clearly the facts and figures there is not much scope for a new writer to exhibit his creative or imaginative genius so far as the matter is concerned and consequently there is bound to be a reproduction of the ideas and views presented by the earlier writers.

In fact, after the encyclopaedic work of Bharata, which treats of all the topics concerning drama, there was very little scope for a later writer to add any thing new or substantial apart from some minor additional details. Dhanañjaya in all politeness plainly confesses this fact in the beginning of his work1. But this does not mean that after the edition of an authoritative work there is no scope left for the latter writers. Hemacandra brings out this point very ably and emphatically in his Pramanamimamsa. At the very outset, while explaining the purpose of his work and answering the narrow-minded critics who doubt the genuineness of a writer's work whose subject-matter has already been dealt with by his predecessors, Hemacandra pointedly asks if there were no Sūtras even before Pāṇini, Pingala, Kaṇāda, Aksapāda and others. It is not true that Panini was the first to compose the aphorisms of grammar, nor was Kanada the first to compose the aphorisms to Indian Logic. There were a number of other writers who had already written on their respective subjects and Pāṇini and others did make full use of

I. Aparam laksma kah kartum iste - DR I, 4,

them. What these writers did was to collect whatever material was already there, arrange it systematically and put it in a new form. Similarly, even in dramaturgy was there nothing written on the subject before Bharata, the highest authority on the science of drama? Patanjali in his Mahābhāşya does refer to Națasūtras before Bharata, Bharata himself refers to the previous authorities in the form of 'Atra ślokāh', 'Atra Āryā', 'Ānuvamsyasiokāh', etc. But does anybody argue, continues Hemacandra, on the basis of the same data that the works of Bharata, Panini and others are not original and therefore are useless? He ingeniously remarks that these sciences are without any definite beginning in time but they appear to grow ever new according as they are delivered in abridged or amplified forms and as such are said to be the handiwork of this or that person1. Rājašekhara also in his Kāvyamimāmsa categorically states, "There cannot be a poet who is not a thief, there cannot be a merchant who is not a theif; but he alone prospers who knows how to conceal (the theft ) 3. "

Even the greatest of our poets and dramatists like Kälidäsa and the MBh. for the plot of their works like the Rämäyana and the MBh. for the plot of their works. As a rule, any piece of literature does betray to some extent the influence of the earlier works which the writer has studied, and still it receives a warm welcome from the learned Sahrdayas. Thus originality consists not in pure invention but in the final shape which the writer gives to the material he handles. In fact, Sästra was recognised as a common property and what a new viter on Sastra had to do was to pour new wine into the old bottle.

Therefore the authors of the ND can easily be pardoned when they found to be striking and significant. Still however it becomes apparently astonishing when we find them drawing lines after lines from their predecessors without acknowledging their debt. It indicates that the authors of the ND are not ashamed of copying verbatim when they feel that whatever has been stated earlier is quite shright and needs no rectification. It may however be pointed out that this type of plagiarism is not unique. Most of the later writers on Poetics and Dramaturgy unhesitatingly borrow from their predecessors. The authors of the ND, therefore, need not be blamed on this account.

<sup>1.</sup> Praminamimaries, p. 1.

Nāstyacaurah kavijansh nāstyacauro vanigjanah;

Sa nandati vinā vācyam yo jānāti nigūhitum. — KM, p. 61.

Ci. Ta eva padavinyāsās ta evārthavibhūtayah;
 Tathāpi kāvyam bhāti navyam grathamaksmieiāt.

The fact appears still more natural when we bear in mind that our authors were Jaina monks and the purpose of these monks in writing such works was net to establish some new theory but to gather together what was good in the different works, arrange it into a systematic whole, and make it available to the common people for their benefit and enrichment of knowledge.

Thus we cannot blame the authors of the ND for drawing amply upon the earlier sources. On the contrary, a writer who has not carefully studied the previous authorities is likely to betray his ignorance and lack of erudition.

What the authors of the ND have done therefore is that they have consulted the earlier authorities and placed their views systematically in a simple and clear manner. At the same time it should be pointed out that the authors of the ND have never followed any authority blindly. They have the courage to express their views boldly and explicitly even though they differ from the majority of the learned rhetoricians. The boldness with which they have expounded the theory of the dual nature of Rasa defying almost all the celebrated authorities including even their learned preceptor cannot but be appreciated even though one may not agree with the theory as such. With all their reverence for the ancient authorities on dramaturgy they have not hesitated criticising even the most learned of them whenever the authors of the ND found them to be mistaken. They criticise even Bharata, of course without mentioning him by name1. They also criticise Abhinavagupta for deriving the word Nataka from the root 'Nat' which, they held, was not correct2. They have twice criticised Dhanañiava for disregarding the old tradition of the Vrddhas2.

They criticise Sahkuka who does not recognize a low type of hero in Prahasana, Bhāṇa, etc., and at the same time recognizes Vița and and others as the hero.' They also criticize Mammaşa on a few occasions.' Others apart, they have differed at more places than one even from Hemacandra, their revered teacher, for whom they have very great respect which is evident from the homage they pay to him in the

e.g., Bharata's restricton of Bhārati especially to Karuņa and Bibhatsa only. This
point has been discussed in chapter VI of the present work, p. 250.

<sup>2.</sup> Vide, ibid., ND & Abhi., p. 263.

<sup>3.</sup> Vide, ibid., (ND & DR) pp. 270-1.

Sankukastvadhamaprakṛter nāyakatvamaniochan ... vitāder nāyakatvam pratipādayan katham upādeyah syāt.-ND, p. 133.

<sup>5.</sup> Vide-Ch, VI of the present work, pp. 288-9.

concluding verses of the ND. They are proud of calling themselves pupils of Hemacandra but are not prepared to follow him blindly. They have criticised even the views which are held by Hemacandra.\(^1\) This clearly reflects their undaunted spirit of freedom of thought and expression. (Ramacandra was a lover of freedom. His pride and fearlessness are reflected in his plays and poems. He believed in original creation and not in treading the trodden path. Here, of course, he could not be perfectly original and it is understandable.) They have fully equipped themselves with the knowledge of the most of the works on dramaturgy that were available to them. They weigh the soundness of the earlier theories or views on the balance of reasoning. They test them on the touchstone of pure logic, and if they find them to be untenable they reject them outright.

Thus they are endowed with a critical faculty which is highly essential for a writer on a scientific subject like this. They know what to accept and what not to accept.

The authors of the ND have criticised some of the great dramatists for their flaws. They have criticised Bhavabhūti for employing Kaisiki abundantly in his Malatmādhava even though it is a Prakarapa. His Mahāvīracarita also has been criticised for the statement of Rāma, viz., "I am going to untie the Kankapa." when the heroic sentiment had been raised to a high pitch. Kālidāsa too has been criticised for the description of the amorous dalliance between Umā and Sankara in his Kumārasambhava. Even his Rativilāpa where there is a lengthy description of Rati's lamentations has not escaped criticism. The ND, following the earlier rhetoricians, criticises the Vegi. for its love-scene between Duryodhana and Bhānumati at the time of war. The RTN too has been criticised for Rathāvalī being lost sight of at the advent of Bābhravya in Act IV."

· The authors of the ND hold original views on certain vital topics

<sup>1.</sup> For detail, vide ibid., pp. 277-8.

It is not possible to give any special credit to our authors for this, because in most of the under-mentioned cases they are nor original but have reproduced the criticism of the earlier authorities such as the Dbv., the RP, the Abhi., etc.

<sup>3,</sup> ND, p. 120.

<sup>4.</sup> ND, p. 174.

<sup>5.</sup> ND, p. 174.

<sup>6.</sup> ND, p. 175,

<sup>7.</sup> ND, p. 174.

<sup>8,</sup> ND, p. 173.

such as, the number of Rasas!, the nature of Rasas, the number of Rasas, etc. It has been already pointed out how the view that an actor also may experience Rasa may be called as authors' own view. They do not subscribe to the nineteen limbs of Pfirvaranga calling them futile and meant for deceiving the faithful innocent men. The ND does not subscribe to the types of prologue but what Bharata, Dhanañjaya and others consider as types it calls "the ways of introducing the characters". The different subdivisions of Vṛttis also do not seem to have been accepted by the ND.

Style

In the concluding verses the authors evaluate their work in these words:

"The labour that we have put in in composing the work can never be appreciated by the 'literary thieves' who try to acquire fame by borrowing words and ideas that belong to others,

"The Sütras and the Vitti are neither too brief nor too eloborate. The words used are just enough to convey the intended sense. Let the learned themselves judge them.

"Like the three-fold current of the Ganges our writing exhibits our proficiency in the three sciences, viz., Grammar, Logic and Poetics.

"If the learned desire to know the true nature of the Rūpakas they should resort to (lit. hold) this stainless (pure) 'mirror of Nātya'".2.

It is evident that the authors claim that -

- (i) The Sütras and the commentary upon them are neither too elaborate nor too brief. Words that are used are just enough to convey the intended sense.
- (ii) The work reveals their proficiency in grammar, logic and poetics.
- (iii) They have put in very hard labour in composing the work.
- (iv) The work presents a clear and realistic picture of the nature and form of the Rūpakas.

ND admits of mine principal Rasas and believes that there can be still more such as Laulya, Sneha, Vyasana, Duḥkha, Sukha, etc. (ND, p. 163).

Cf. Na sūtravittyorādhikyam na hinatvam na kunthatā;
 Yāvadarthagirah santi svayam santo vivecatām.

Šabdalaksma-pramālaksma-kāvyaļaksma-kṛtaśramaḥ;

Vāgvilāsas trimārgo nau pravāha iva jāhnujah.

Rūpasvarūpam vijnātum yadicohata yathāsthitam;

Santas tadānim graņita nirmalam nātyadarpaņam, -ND, pp. 215-16.

Their first claim can very well be said to be justifiable. Our sathors firmly believe in propriety (Aucitya)<sup>1</sup> and have tried their best to maintain it throughout by making full use of their power of judgment neither being so brief as to be obscure and incomprehensible nor being so elaborate as to be lengthy and verbose.

Their second claim is also equally justified. Their proficiency in poetica is beyond any shadow of doubt when we look at the masterly way in which the topics are treated. Their claim to the knowledge of grammar is also legitimate. Their knowledge of logic is suggested by their systematic representation, logical reasoning, and clarity of expression. That they were well-versed in logic is evident also from their Dravyālamkāra, a work on Iaina Nyāva.

Their next claim includes two things: (i) originality and (ii) labour. As regards their originality we have already discussed how far they are original and how far they are indebted to their predecessors. The foregoing discussion shows that, inspite of the flashes of originality that they show on certain occasions it will not be correct to say that the authors are completely original especially in view of the fact that they have drawn so abundantly on their predecessors although it has been already pointed out that the subject does not admit of much originality. Hence the authors are not perfectly justified in claiming originality. But that they have put in very hard labour in writing the work is quite evident. The great number of dramas (and poems) cited as illustrations and of theorists who have been mentioned directly by name or indirectly under the words 'Kecit', 'Anje', etc. and whose works they appear to have carefully studied, clearly suggests that they have taken sufficient pains to equip themselves with the knowledge of the earlier literature\*.

Thus the above claim is partially justified.

The internal study of the text will undoubtedly convince the reader of the fact that the authors are fairly justified in their final claim. They have fully succeeded in presenting a clear picture of the subject without being too brief or too elaborate. The style is as dignified as the subject itself.

<sup>1.</sup> For the ND's views on Aucitya, vide Appendix D.

<sup>2.</sup> This point is discussed at length later on.

<sup>3.</sup> The authors of the ND do not appear to claim perfect originality. What they claim is this: they have not simply reproduced the earlier authorities as some of the writers do but have fully digested and assimilated their views and then presented them in their own words.

<sup>4.</sup> Also cf. ND, p. 23, verse 2.

The chief characteristics of the ND's style are simplicity of language and lucidity with which the topics are treated. In a work like this which deals with a dry, heavy and scientific subject the language too naturally assumes a similar form. The medium of expressing complex ideas also tends to be complex and the writer at times has to resort to heavy and often clumsy constructions and a beginner cannot grasp the sense without considerable effort on his part. Sometimes a writer indulges in a heavy style to exhibit his pedantry. But it must be pointed out to the credit of our authors that they have been uniformly simple. They do not believe in writing in a pompous, bombastic, and grandiloquent style. The exposition of all topics is as simple and lucid as it could ever be.

In order to make the treatment simpler the authors of the ND refrain from introducing new technical words which demand explanation and are likely to create confusion in the mind of a beginner, unless their knowledge is indispensable. Only such words as Sandhis, Avasthas, Rasa, . Bhava, Vrtti, etc. which a student of rhetorics must be conversant with, being so commonly used by other writers on dramaturgy, are introduced. While many of the technical terms such as Arthaprakrti, Arthopaksepaka, Nătyokti, Uparūpaka, etc. seem to be deliberately avoided, as the words themselves demand explanation for their proper understanding. At times, a simpler term is used in place of a technical one. Instead of Adhikarika Vrtta the term which is mentioned by the NS as well as the DR-the ND says Mukhya Vrtta which is extremely simple and the reader is saved the trouble of understanding the word Adhikarika. Similarly words Pravrttaka and Prayogātišaya which are the like Kathodehāta. divisions of Prastavana and which are mentioned by most of the writers on dramaturgy beginning from Bharata are scrupulously omitted by describing them as modes of introducing the main scene.

This simplicity is the result of the fact that the authors have very clear notions about what they write. They have fully mastered the subject of dramaturgy having read all available literature on the subject including the actual dramatic compositions. Consequently nowhere do we find any confusion of thought, doubt or ambiguity in the statements.

One of the most pleasant features of the ND is the copious examples that the authors have quoted from a yary wide range of Sanskrit works some of which are not extant. The total number of works quoted is over sike and the aggregate number of illustrations quoted amounts to nearly three hundred. The authors of the ND seem to know it well that

one example is apt to save ten lines of explanation. It is true that our authors have very often depended upon the Abhi. or the DR while quoting the examples, nevertheless on many occasions they have totally discarded the traditional illustrations and have offered different ones, very often from the works of Rāmacandra, one of the authors himself. Here we find the poetic genius combined with the critical faculty.

At places the authors give more illustrations than one in order to elucidate one single point, e. g., while discussing Vajra the ND has offered as many as four illustrations. Here also the first illustration is usually taken from some well-known work while the succeeding one is from Rāma-candra's own work. While discussing especially the limbs of Sandhi and those of Vibh the ND has quoted a number of illustrations. In this respect it appears to surpass any other work on dramaturgy including the DR.

Another commendable feature of the ND is that it gives very apt and charming analogies in order to corroborate a point. These analogies are so natural and convincing that the writers are perfectly successful in bringing the point home to the reader, e.g., in order to establish that even an actor may also experience Rasa, authors of the ND give a couple of analogies. A harlot, they state, while participating in amorous dalliance with a view to obtaining money may herself experience, at times, supreme delight. A songster too while trying to entertain others may himself be entertained on some occasions. How telling and apt these analogies are!

Wherever possible the ND explains an abstract idea with concrete examples, e.g., trying to explain the states that we experience in literature which are of general nature the ND illustrates the point by the story of love between Rāma and Sitā. When we see Rāma making love to Sitā we understand Rāma and Sitā as man and woman and not as historical personages or as incarnations of Visquand Lakşmi respectively, as in that case it is impossible to be one with their sentiment.

The ND also supplies us casually with epigrammatic generalisations such as 'Sreyāmsi bahuvighoāni bhavanti.' 'Great men being obstructed by impediments strive harder', 'A mango fruit with no juice even though ripe causes agitation', etc.

These lend poetic chaim to this scientific work.

The authors of the ND seem to have a fascination for etymological

<sup>1.</sup> ND, p. 160.

<sup>2.</sup> For more instances vide Appendix C.

explanation. Whenever and wherever an etymological explanation is possible they never miss the opportunity. Thus we find that all of the twelve Ripakas have been etymologically explained. Similarly most of the Vithyangas, Avasthās, Arthaprakṛtis, Sandhis, Abhinaya, Sandhyangas, etc. have been etymologized¹, even though many of the etymologies can easily be traced to one source or the other.

Some of these etymologies appear to be novel and striking, e.g., the etymology of the word 'Vidūsaka' viz., he particularly (Vi) spoils (Dūs) the work such as Sandhi by Vigraha and vice versa, or he makes the hero forget separation (Vismārayati) by entertaining him<sup>2</sup>.

The zeal and accuracy regarding etymology is expressly evident from the authors' criticism of Abhinavagupta for deriving the word 'Nāṣaka' from the root 'Nāt'.

The authors of the ND have similar fondness for grammar. They have studied grammar intensively and have perfect mastery over it<sup>2</sup>. Very often when an etymology of a word is given they explain the grammatical formation of the same. They explain what Pratyaya has been applied, in what sense and under what circumstances. They, at times, even quote the aphorisms of grammar, e.g., some of the Vṛttis and Dhruvās are grammatically explained. Here they seem to have usually followed the grammar of Hemacandra which is evident from the fact that, while explaining the grammatical formation of the word Vāclka the the authors have quoted the actual Sūtra from Hemacandra's grammar<sup>2</sup>. Similarly, while explaining the formation of Arabbati an aphorism is quoted. Thus the authors of the ND are fully justified when they claim that their work indicates their proficiency in grammar, logic and poetica. (Here the authors have put grammar first, which may be significant so as to reveal their high regard and reverence for the science of grammar.)

So far as the Kārikās are concerned the authors of the ND have maintained aphoristic brevity. In the Kārikās they do not indulge into scholastic discussions, explanations, elucidations, etc. They record bare

<sup>1.</sup> For a detailed list of all the etymologies in the ND vide Appendix A.

<sup>2.</sup> ND, p. 199.

<sup>3</sup> Riempandra's proficiency in grammar is also suggested by his commentary (Haima-bringfarttinyāsa) on the grammar of Hemacandra.

<sup>4.</sup> Grammatical references in the ND have been dealt with in detail in Appendix B.

<sup>5.</sup> ND, p. 188.

<sup>6.</sup> What Vämanäcärya said about Mammata, vis., 'Ayath khain mammato 'vagata-aarvaäsatrahrdayo 'pi mukhyatayā vaiyākaraņah' is equally applicable to our authors also.

definitions very precisely and that is why they have succeeded in giving a complete treatment of the subject in only two hundred and seven Anuştubh verses. Every word in a Karika has been significantly and deliberately used after careful consideration and so cannot be overlooked. The authors bring out the special significance of particular words in the Karikas in their commentary.

The commentary, on the other hand, is written in the usual style. Here too simplicity is the guiding principle. Nowhere have the authors of the ND made any attempt to exhibit their pedantry by entering into lengthy, elaborate and scholastic discussions which are often found in other works of this type. The commentary is uniformly lucid. Usually the commentators take up every word from the Kārikā and explain it. They take care to bring out the importance of significant words, as we have already seen, at the same time they do not waste time over seemingly unimportant words or simple words which require little explanation.

The treatment of the subject as a whole is highly systematic. Topics are treated in their natural order one by one. The ND takes up only those topics which are vitally connected with the science of drama. If we examine the topics treated by the ND it will not be difficult to see that the writing of the authors is always to the point. There are no digressions or unnecessary discussions. The work is primarily meant to serve as a guide to a budding dramatist and hence only those topics have been included which chiefly concern a dramatist and hence topics like types of theatres, building of theatres, costumes, etc. which are treated at length by the NS of Bharata have been omitted by the ND<sup>2</sup>.

Authors of the ND are also logical in their reasoning. Even when it would not be possible for us to agree with the line of thought that they present we cannot but appreciate the arguments that are put forward in support of their view. As for instance, how clearly, systematically and logically like an efficient pleader they have put forward the case of the dual nature of Rass.

Moreover, the authors never want us to accept any thing blindly. They clearly explain the reasons wherever possible, e.g., a divine being should not figure as a hero in a Nāṭaka or a Prakaraṇa. In fact, this is an ordinance from the earlier authorities like Bhārata and has to

For instance, cf. the commentary on the first benedictory verse which carries two
meanings.

<sup>2.</sup> In the selection of topics the ND may be said to have followed the DR.

be followed and a writer need not explain why. Still however the authors of the ND try to account for the above rule in a rational manner. They also explain why the Nāṭaka should depict the life of a past king and not the contemporary one. Similarly, the absence of the Garbha and Vimarša in Vyāyoga is also logically explained.

The instances cited above go to prove that our authors do not accept anything blindly nor no they expect others to accept their views blindly. They believe in logical reasoning.

The authors of the ND refrain from indulging into needless divisions and sub-divisions, which is typical of Sanskrit theorists. Some of the divisions are purely academic and have no concrete instances illustrating the particular type. This defect, if at all it is a defect, has been severely criticised by the western scholars. It is creditable to our authors that they do not show any special apritude for such divisions. As far as possible they have done away with needless divisions and sub-divisions. Thus they do not enter into divisions of Prastavana or sub-divisions of each of the four Vṛthis (Kaiśki, Satvati, Tabbatī and Bhāratī). Here they seem to strike a new note in so far as all the theorists have reproduced the divisions and sub-divisions as given by Bharata.

Nevertheless our authors could not afford to keep away completely from such divisions as divisions also have an important place in the treatment of scientific subjects like this which requires an analytical study and thus our authors also give theoretical divisions following the earlier authorities Thus the ND has given four varieties of Nāţikā and twenty one varieties of Prakarapa. But here the ND has simply followed its predecessors. But that the ND is not much interested in such divisions is also clear from the treatment of Angika type of Abbinaya where the different types of movements of limbs are not even mentioned by name but are simply suggested by the word "and others".

Cf. Devatānām durupapādasyāpyarthasyecchāmātrata eva siddhir iti taccaritam ašakyānuṣthānatvāt na martyānām upadešayogyam......ND, p. 27.

Cf. Vartamāne ca netari tatkālaprasiddhibādhayā rasahānih syāt, pūrvamahāpuruşacariteşu ca afraddhānam syāt. — ND, p. 27.

<sup>3.</sup> ND, p. 123.

Cf. A. B. Keith: "It is an essential defect of Indian theory in all its aspects that
it tends to divisions which are needless and confusing."-Sanskrit Drama, p. 329-

Cf. "There the movement of the head is of thirteen types such as Akampita, Kampita, etc.; that of the eye is of thirty six types such as Kanta, Bhayanaka, etc." and so on. ND, pp. 169-90.

The authors of the ND have laid considerable stress on the importance of Rasa in drama. Rasa is the soul of drama and all literature. In the introductory verses they have warned the so-called posts who indulge simply in the play of words and are negligent about Rasa. A poem embellished with the figures of speech but devoid of Rasa does not please the heart like a woman well-ornamented but of ugly form. This suggests that the authors of the ND have truly grasped the finer spirit of literature. Another important principle on which our authors have put equal emphasis is that of Aucitya or Propriety. It is a principle which pervades all the aspects of life as well as literature.

After a critical study of the text of the ND it should be clear that the simple, lucid and exhaustive way in which all the relevant topics regarding dramaturgy are discussed, the boldness with which the authors have put forward some of their views, the profuse illustrations quoted from a number of Sanskrit plays (some of which are Rāmacandra's own) clearly show the ND to be a work of considerable merit inspite of its indebtedness to its predecessors

If we compare the ND with other works on dramaturgy we can easily perceive that the ND has an important place among the works on dramaturgy. So far as the ND and the NS are concerned there is no doubt that like all other writers on dramaturgy, the authors of the ND also are highly indebted to this great work. Nevertheless the NS is sort of encyclopaedia of dramaturgy. It treats of all topics relating to drama. It includes many topics which do not directly concern a dramatist. A dramatist, for instance, is not much concerned with the construction of a theatre, the munut details about the religious ceremony called Pürvaranga, the mythological origin of drama etc. Thus the sphere of of the NS is too vast, as a result of which the treatment of the NS becomes rather diffuse.

Hence a work which is written strictly from the point of view of a playwright was a long-felt need. This need seems to have been first supplied by Dhanañjaya. His attempt was highly appreciated by the dramatists and critics and as a result the DR won very wide popularity. Still the DR had its own limitations. Dhanañjaya in his zest to be brief and pointed led the brevity to such an extent that he often become incomprehensible.

<sup>1.</sup> ND III. 21.

<sup>2.</sup> For detail see Appendix D.

With a few exceptions the poeticians usually neglected this subject for the fear of their work being too lengthy and those also who treated it were too brief. Hemacandra, for instance, does treat of dramaturgy in his KS but the treatment is so brief and scanty that our authors were not satisfied with it. In fact, Hemacandra could not afford to give a very detailed treatment in his KS as the work primarily dealt with poetics.

The authors of the ND probably undertook composing their Natyadarpapa with a view to supplying the long-felt need and surpassing the Daśarūpaka of Dhanañjaya which even with the help of the commentary Avaloka remains at places unintelligible and also supplementing the chapter on dramaturgy of their preceptor Acarya Hemacandra.

There can be no two opinions about the fact that our authors have achieved commendable success in their effort. This work was the outcome of deep and extensive study<sup>1</sup> of all the great works on dramaturgy and the actual dramas. "How can those writers", ask the authors of the ND. "who attain reputation simply by transfering the words and ideas which really belong to others on their own name realise the pains which we have undertaken?"

While comparing the ND and the DR it has been made clear how the former surpasses the latter from the point of view of style, treatment, etc. The clarity and simplicity of expression, and abundance of examples give the ND a positive superiority to the latter.

One of the great advantages which the authors of the ND had was that they had before them most of the important works in dramaturgy like the NS, the DR, the Abhi., the SP, etc. They were at liberty to make the fullest use of the learning and pedantry of their predecessors and they have not missed the opportunity to do so. They do not remain satisfied by pointing out their own view only but they mention the views of others under 'Anye', 'Kecit' etc. Thus the work is important also because it combines and preserves in itself the various views that were current in the days of our authors.

The ND is important from another point of view also. The ND has drawn illustrations from more than sixty plays, a majority of which still remains unpublished and several of these are known only by name. Its references to the Devicandragupta, the Svapnavāsavadatta and others are

<sup>1.</sup> ND, p. 23.

<sup>2.</sup> ND, p. 215.

highly significant from the historical point of view. The ND therefore is of considerable service in bringing to light some of the plays which have almost sunk into oblivion. Dr. Raghavan therefore rightly expresses his sense of gratitude and admiration for the work (ND) which contains rich wealth of maternal.

It will not be an exaggeration to state that some of the writers on dramaturgy as well as poetics have saved a number of literary compositions from being utterly lost for good, by citing some portion of them to illustrate certain points.

It is rather strange that some of the eminent modern scholars of high repute should have ignored the ND. Dr. Keith in his 'Sanskrit Drama' makes no mention of this work in his list of works dealing with dramaturgy. But this is probably due to the fact that the work was published a few years later than the Sanskrit Drama and so naturally Keith had no knowledge of the work. Dr. P. V. Kane casually refers to this work in the 'Index of authors and works' to 'The History of Sanskrit Poetics'. 'The examples are more profuse than Dasarupakāvaloka. Dilates upon 12 varieties of Rūpakas and many Uparūpakas..... His references to Devicandragupta are of great historical value"3. But apart from this we get little information about this work. It is difficult to understand how this learned and great authority on poetics should have neglected this work which as we have seen is one of the few important works which treat of dramaturgy alone. Dr. Kane is not perfectly justified when he remarks, "The Sahityadarpana.. forms, together with the Natyasastra of Bharata and the Dasarupa of Dhanafijava, a triumvirate in the domain of the Sanskrit Drama" as he ignores here the legitimate claims of the ND. We have already seen by the comparative study how the ND surpasses the DR in several respects. It naturally surpasses the SD in the treatment of dramaturgy as the latter is primarily a work on poetics and not independently a work on dramaturgy, where too it hardly betrays any originality but has mostly drawn upon the DR with Avaloka and the NS4. So far as a full and thorough treat-

Social Play in Sanskrit, p. 12. Also cf. M. Krishnamachariar, 'It (ND) is valuable in literary history for its quotations from various works of great merit, now lost to, us'. History of Classical Sanskrit Literature, p. 64.

For details about the references to other works refer to Appendix E of the present work.

<sup>3.</sup> H. S. P., p. 401.

<sup>4.</sup> Cf. Keith - Sanskrit Drama, p. 294; also P. V. Kane - H. S. P., p. 292.

ment in a simple, lucid style with profuse illustrations is concerned the ND appears to surpass either of the two works ( DR and SD ).

The above discussion will show that the ND is a work of considerable merit inspite of its indebtedness to its predecessors. The graceful simplicity with which all the topics are treated deserves appreciation. The exhaustive and unbiassed treatment of the various topics concerning dramaturgy makes it an important handbook for any budding playwright. The work is free from diffuseness and bewildering vastness that we find in the NS, as well as from the aphoristic brevity of the DR which often renders it unintelligible.

Rāmacandra and Guṇacandra thus deserve congratulations for their valuable literary contribution.

In fact, the Jainas have rendered appreciable service to Sanskrit literature by contributing their best to the different branches of knowledge such as grammar, rhetorics, dramaturgy, vocabulary, metrics, erotics, art, architecture, mathematics, medicine, politics, ethics, religion, etc. 1 Good many works have been written on the subject of poetics, viz., Kavyanusāsana of Hemacandra, Vāgbhaṭlainkāra, Kāvyanumāñāā. Alarhkāramahodadhi, Vāgbhaṭa's Kāvyānusāsana, Alarhkāracintāmani, Vakroktiprakāšikā and many others. Jainas have written commentaries also on non-Jaina works on poetics<sup>3</sup>. There must have been some attempts by the Jaina writers on the subject of dramaturgy also when they have written so much on poetics but they are not known still. The first and the foremost Jaina work found uptil now treating entirely and independently of the science of drama is the ND. No independent work on dramaturgy is found later also. Therefore the ND is certainly a unique contribution of the Jaina writers to the subject of dramaturgy.

It is a matter of satisfaction that the ND has started drawing the attention of the modern scholars. Dr. V. Raghavan pays a glorious tribute to Rāmacandra when he states that we are so thankful to him for the

For details vide Jaina Samskrta Shhityano Itihias, Part - I. R. W. Frazer believes
that Jainas had considerable effect on Dravidian literature of the south. He writes,
"It was through the fostering care of the Jainas that the south first seems to have
been inspired with new ideals, and its literature enriched with new forms of literature".—Literary History of India, p. 310. Also vide Winternitz M. - A History of
Indian Literature, Vol. 2, p. 346.

The Jaina monks had a special advantage over others, viz., they had renounced the world and so they were free from the worries of life and consequently could devote their entire life to learning, reading and writing and thereby render yeoman's service to literature.

ND and the wealth of its material. Prof. B. J. Sandesara also praises him as a voluminous writer. Dr. Gupta pays a similar tribute to the courage with which the authors have maintained their views which were opposed to the well-established tradition. Prof. D. R. Mankad has quoted very often the view of these authors while discussing the types of Ripakas and Upartipakas in his 'The Types of Sanskrit Drama'.

Most of the modern scholars seem to have been attracted to the ND on account of its peculiar views regarding the nature of Rasa. Prof. K. Sahal has discussed the views of the ND about the unpleasantness of the several Rassa. R. Gupta also praises him for the same.

But the real contribution of the ND lies not only in the glimpses of original thinking that we find here and there but it is the simple, lucid, systematic and comprehensive treatment of all the important and relevent topics concerning dramaturgy which a dramatist must know that gives the work a unique place among all the works dealing with the subject of dramaturgy.

<sup>1.</sup> The Social Play in Senskrit, p. 12.

<sup>2.</sup> Psychological Studies in Rasa, p. 68.

## APPENDIX-A

## ETYMOLOGICAL EXPLANATIONS IN THE NATYADARPANA

| ٩.  | अञ्चानतारः                                                                            |              |            |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
|     | — द्विती <b>वाञ्चा</b> वतारणादञ्चावतारः ।                                             | <del>-</del> | <b>Z</b> • | 8.       |
| ۹.  | अधिनसम्                                                                               |              |            |          |
|     | — अधिकवलसम्बन्धादिवससम् ।                                                             | _            | ¥•         | 136      |
| ŧ   | श्रद्धभावाः —                                                                         |              |            |          |
|     | अनु क्षित्रनिश्वयात् पश्चाद् मावबन्ति गमबन्ति लिक्किनं रसमित्वनुभावाः ।               | _            | ā.         | 163      |
| 8   | अपवारितम् —                                                                           |              |            |          |
|     | अपनार्थते बहुनां अच्छायत इस्वपनारितम् ।                                               | _            | <b>و</b> • | 31       |
| ٩.  | अमिसारिका —                                                                           |              |            |          |
|     | सरन्ती स्वयं तस्य पार्थे वा सारयन्ती अभिसारिका ।                                      | _            | ã۰         | २०३      |
| ६.  | अवलगितम्                                                                              |              |            |          |
|     | — अन्यकार्यावलगनादवलियतम् ।                                                           | _            | Ã۰         | 985      |
| •   | भवस्पन्दितम्                                                                          |              |            |          |
|     | <ul> <li>वक्षुःस्पन्दगदिवद्न्तर्गतस्वनीयसम्भवात् ।</li> </ul>                         | _            | ã۰         | 940      |
| ć   | अवहित्या —                                                                            |              |            |          |
|     | <ul> <li>न वहःस्था चित्तवृत्तिरिति पृषोदराहित्वादवहित्या ।</li> </ul>                 | _            | ğ٠         | 968      |
| ٩.  | असत्प्रकापः                                                                           |              |            |          |
|     | — असतोऽसाधुभूतस्य प्रस्तपनमस्त्रस्तापः ।                                              | _            | Ã.         | 188      |
| ٠.  | भाषायोक्तिः —                                                                         |              |            |          |
|     | — भाकाशे पात्राभावात् ग्रस्ये उक्तिः भाकाशोक्तिः ।                                    | -            | ā•         | ₹9       |
| ١٩. | आह्मेपिकी                                                                             |              |            |          |
|     | — प्रस्तुतरसोत्रक्षेनेन रसान्तरोद्भावनमाक्षेपः, तत्त्रवोजना आक्षेपिकी ।               | _            | £.         | 158      |
| 12  | आङ्गिकः —                                                                             |              |            |          |
|     | अन्नामि प्रयोजनं हेतवोऽस्पेत्यान्निकः ।                                               | _            | Ã٥         | 965      |
| ş   | नान्तरी —                                                                             |              |            |          |
|     | — अन्तरं छित्रं तत्र भवा आन्तरी ।                                                     | _            | ā.         | 154      |
| ٧.  | भारमटी —                                                                              |              |            |          |
|     | <ul> <li>आरेन प्रतोबनेन कुन्ना गटा स्टब्सः पुक्ता आरमटास्ते सन्त्वस्थामिति</li> </ul> |              |            |          |
|     |                                                                                       | _            | £.         | 946      |
| ١4. | सिस्तः —                                                                              |              |            |          |
|     | इंद्रा चेष्टा सुगस्येव सीमात्रायत्रिति इंद्रायुगः ।                                   | _            | Ã.         | 151      |
| ١٤. | संबंधिकाद्यः                                                                          |              |            |          |
|     | — अस्त्राचीन्यका सविजीवितं वासां ता उत्पविकाः स्रोचनकः विकासावितिक                    |              |            | STATE OF |

| 94.        | उदाहृतिः <b>─</b>                                                                     |       |         |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
|            | — उत्कर्षाहरणादुदाइतिः ।                                                              |       | ã.      | 64  |
| 96.        | उद्वात्मम् —                                                                          |       |         | 985 |
|            | — उद्घाते प्रश्नारमके साधूद्यात्यम् ।                                                 | _     | 5-      | ,., |
| 95.        | काञ्चर्यहारः —<br>— काञ्चरेव संहियत इति काञ्चर्यहारः ।                                | _     | ٧.      | 993 |
| 20         | कृषिकी — अवस्थत अस्य अस्य अस्य वर्गरः ।                                               |       | •       |     |
| ١٠.        | - अतिशायिनः केशाः सन्त्यासामिति केशिकाः क्रियः, तत्प्रधानत्वात् तास                   | ामियं | कैवि    | की। |
|            |                                                                                       |       |         | 940 |
| 29         | <b>弱円: 一</b>                                                                          |       |         |     |
| ٠,,        | बुद्धस्तत्र कमते न प्रतिहन्यत इत्यर्थः ।                                              | _     | ā.      | ٤4  |
| ٦٩.        | गण्डः —                                                                               |       |         |     |
|            | — दुष्टार्थगर्भेत्वाद् दुष्टशोणितगर्भगण्ड इव गण्डः ।                                  |       | ā.      | 936 |
| ₹₹.        | प्रथनम् —                                                                             |       |         |     |
|            | — प्रध्यते सम्बध्यते व्यापारेण मुख्यफलमनेनेति प्रथनम् ।                               |       | ā.      | 904 |
| ₹₽.        | चूलिका —<br>— सा चुळेत चूलिका रङ्गामिनेयार्थस्य नेपध्यपात्रोकोः शिखाकल्पस्याद् ।      |       | <b></b> |     |
| 26         | ता पूळा पूराका रङ्गानगयायस्य गयञ्चयात्रायः शिक्षाकरस्याय् ।<br>जनान्तिकम्             |       | 5.      | 4,  |
| ٠,٠        | जनानामेकस्वेव गोप्यस्ताद् बहुनामन्तिकं श्राव्यतया निकटं                               | जमा   | न्तकः   | 1 1 |
|            |                                                                                       |       |         | 39  |
| ₹\$.       | हिमः —                                                                                |       |         |     |
|            | <ul> <li>हिमो हिम्बो विद्व इत्ययैः, तद् योगादयं हिमः हिमेः संघातायैत्वात्।</li> </ul> | _     | वृ•     | 930 |
| २७         | तोटकम्                                                                                |       |         |     |
|            | <ul> <li>तोटयति भिनित्त इदयमिति तोटकम् ।</li> </ul>                                   | _     | ष्ट     | 51  |
| ₹८.        | <b>E4:</b> —                                                                          |       |         |     |
|            | इवति श्रवीभवति इदयमनयेति इवः ।                                                        | -     | Ã۰      | "   |
| ₹९.        | नर्मेषुतिः —<br>— नर्मेणो बोतनं नर्मबृतिः । .                                         |       | _       |     |
| 30         | नाटकम् —                                                                              | _     | Ã.      | Ap. |
| Ψ          | <ul> <li>नाटयति विचित्र रक्षनाप्रवेशेन सभ्यानां हृद्यं नर्तयतीति नाटकम् ।</li> </ul>  | _     | ۳.      | 3.0 |
| <b>₹1.</b> |                                                                                       |       | •-      | `•  |
|            | <ul> <li>नाटयति नर्तयित व्युत्पाद्यमनांसीति नाटी ।</li> </ul>                         |       | ā.      | 121 |
| ₹₹.        | नियताप्तिः —                                                                          |       | -       | -   |
|            | मियता फलाञ्चभिचारिण्याप्तिनियताप्तिः ।                                                | _     | ā.      | 43  |
|            |                                                                                       |       |         |     |
| 44.        | निरोषः —                                                                              |       |         |     |
| 44.        | निरोषः —<br>— निरुद्धवस्तुविषयत्वाश्चिरोषः ।                                          |       | ā.      | 108 |

| 37.   | नेकामिकी                                                                        | 1           |            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|
|       | — निष्क्रमः तस्त्रयोजना नैष्क्रामिकी ।                                          | _           | g.         | 158 |
| 34    | पताका —                                                                         |             |            |     |
|       | — प्रसिद्धिप्राशस्त्यहेतुत्वात्पताकेव पताका ।                                   | <del></del> | ā.         | 8.5 |
| ₹€.   | पताकास्थानकम् —                                                                 |             |            |     |
|       | <ul> <li>उपकारित्यमात्रसाम्बात् पताकास्थानस्य तुस्यं पताकास्थानकम् ।</li> </ul> |             | g.         | 88  |
| \$ 00 | परिन्यासः —                                                                     |             |            |     |
|       | - परितः न्यसनं परिन्यासः ।                                                      | _           | ã۰         | 49  |
| ₹6.   | पुण्यस् —                                                                       |             |            |     |
|       | तच वाक्यं पुष्पमिव पुष्पम् । केशरचनायाः पुष्पमिव पूर्ववाक्यालहाः                | रकारि       | त्वात्     | 1   |
|       |                                                                                 | -           | ā.         | 46  |
| ₹९.   | प्रकरणी                                                                         |             |            |     |
|       | — प्रकर्षेण कियते कल्प्यते अस्यामचै इति प्रकरणी ।                               |             | ã۰         | 928 |
| 80.   | प्रकरी —                                                                        |             |            |     |
|       | अन्यस्य मुख्यनायकस्येव प्रयोजनं प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षया करोत                 | ोति :       | पकरी       | 1   |
|       |                                                                                 |             | ã.         | 8.6 |
| ٧٩.   | प्रकाशम् —                                                                      |             |            |     |
|       | <ul> <li>अन्येवामात्मव्यतिरिकानामपि ज्ञाप्य तत् प्रकाशत इति प्रकाशम्</li> </ul> | .1          | ą•         | \$9 |
| ४२.   | प्रतिमुखम् —                                                                    |             |            |     |
|       | — मुखस्याणिमुख्येन वर्तत इति प्रतिमुखम् ।                                       | _           | ã.         | 44  |
| 8.5   | प्रवरनः —                                                                       |             | _          |     |
|       | — प्रकर्षेण सरनः प्रसरनः ।                                                      | _           | ã.         | 40  |
| 88.   | प्रवेशकः —                                                                      |             |            |     |
|       | <ul> <li>अप्रस्यक्षानर्थान् सामाजिकहृद्ये प्रवेशवतीति प्रवेशकः ।</li> </ul>     | _           | Ã.         | \$4 |
| 84.   | प्राप्याशा —                                                                    |             |            |     |
|       | — प्रप्तेः प्रवानप्रललामस्याद्या प्राप्याद्या ।                                 | _           | यु०        | 49  |
| ₩.    | प्रावेशिकी —                                                                    |             |            |     |
|       | प्रवेशः प्रयोजनसस्या इति प्रवेशिकी ।<br>प्रासादिकी —                            | _           | Ã.         | 153 |
| 20,   |                                                                                 | _           | 17.0       | 958 |
| ٠,    |                                                                                 | _           | 5,         | 174 |
| • • • |                                                                                 | _           | ۳.         | 16  |
| 25    | alani - Contact de la contact la 3.                                             |             | •-         | 7.5 |
|       | स वान्यवीववद् वीवस् ।                                                           | _           | 4.         | 8.5 |
| 40.   | भाषाः —                                                                         |             | ٠          | -   |
|       | — सन्वते स्वपरकृतं प्रकारवतेऽत्रेति सावः ।                                      | _           | <b>y</b> • | 120 |

| 49.         | मार्वः —                                                                                       |              |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|             | — स्वपच्चं प्राप्य रसरूपेण स्त्यादिर्वनसीति भावः ।                                             | - ão         | 94     |
| 49.         | सुबाम् —                                                                                       |              |        |
|             | <ul> <li>प्रारम्भावस्थामावित्वात् प्रधानवृत्तस्य भागौ मुक्तमिव मुख्यम् ।</li> </ul>            | — ā.         | 4      |
| 41.         | रतः —<br>— रस्तते आस्वाद्यत इति इतः ।                                                          | g.           |        |
|             |                                                                                                | — Ę.         | 17     |
| 7           | शबनुकार्या प्रयोजनं हेतुरस्येति वाचिकः ।                                                       | g.           | 966    |
| 44.         | बिटः —                                                                                         | •            |        |
| • • •       | - एकं वेशीयेक्सीव् विदः ।                                                                      | gv           | 359    |
| 44.         | विक्रूपकः —                                                                                    |              |        |
|             | सर्निय विप्रहेण विप्रहं सन्धिना च विशेषेण दूषबन्ति नाशयन्ति विप्रसा                            | मंतु विको    | ददाने- |
|             | विस्मारयन्तीति विदूषकाः ।                                                                      | ē.           | 155    |
| ٠,٠,        | विमानः —                                                                                       |              |        |
|             | स्थातिनं रसन्तेन भवन्तं विभावयन्त्याविर्मावनाविशेषेण प्रयोजयन्तीरि                             |              |        |
|             | वीची —                                                                                         | — ā.         | 96:    |
| 76          |                                                                                                | g.           | 935    |
| <b>49.</b>  | व्यभिचारिणः —                                                                                  | - S.         |        |
|             | <ul> <li>- रसोन्मुलं स्थायिनं प्रति विशिष्टेनामिमुख्येन चरन्ति वर्तेन्त इति व्यमित्</li> </ul> | वरिणः ।      |        |
|             | बद् वा व्यक्तिचरन्ति स्वाबिनि सत्वपि केऽपि कदापि न अवन्ती                                      |              |        |
|             |                                                                                                | - g.         |        |
| Ę•.         | व्यायोगः —                                                                                     |              |        |
|             | <ul> <li>विशेषेण का समन्तात् युज्यन्ते कार्यार्थं संरभन्तेऽत्रैति व्यायोगः ।</li> </ul>        | — ē.         | 133    |
| ٤٩.         | व्याहारः —                                                                                     |              |        |
|             | — विविधोऽवै आह्रियतेऽनयेति व्याह्वारः ।                                                        | — &.         | 133    |
| <b>६</b> २. | स्रविद: —                                                                                      | _            |        |
|             | मुख्यस्य महावाक्यार्थस्यांशाः परस्परं स्त्ररूपेण बाह्रैः सन्धीयन्त                             | इति सम       | 14: t  |
| £3.         | समर्थकारः                                                                                      | — £.         | 48     |
| • •         | सङ्गतेरवकीर्णेक्षाचें: क्रियते निवच्यते इति सनवकारः ।                                          | - 74         |        |
| Ç8.         | समाहितिः —                                                                                     |              | ' '    |
|             | सम्बग् मा समन्तात् धानम् <del>येवनं समाद्वितिः</del> ।                                         | y.           | 68     |
| ٤٩.         | सास्वती                                                                                        |              |        |
|             | सत् सत्त्वं प्रकाशस्तद् यत्रास्ति तत् सत्त्वं सनस्तत्र अवा सप्तवती ।                           | — <b>q</b> • | 946    |
|             | सारवदः —                                                                                       |              |        |
|             | अवहितं मनः सत्त्वं तत् प्र <del>वीकां हेड्डर केति</del> कारिकड श                               | 4.           | 150    |

# APPENDIX-B

## GRAMMATICAL REFERENCES IN THE NATYADARPANA

| ٦.  | मामनवगुप्तस्तु नमनायस्यापि नटनाटकसञ्द स्युत्पादयाते तत्र तु घटादिस्वन       | <b>द्</b> रवामावां क | म्बरः ।        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|     | -                                                                           | <b>g</b> •           | २८             |
| ₹.  | साताचराजस्य चरितं यत्रेत्यन्यपदार्थः ।                                      | - 4.                 | २७             |
| ₹.  | इति स्वयोगव्यवस्थापकत्वेनैशावधार्यते, व्यन्यवीधव्यवस्थेवेन ।                | - 1.                 | 35             |
| 47  | क्रमथ ऋयुत्तरं चेति समाहारः ।                                               | £.                   | ٩٩             |
| ٦.  | तरतमप्रस्वयौ नान्तरीयकतया सचिवानाचाल्यसभ्दं प्रकृतिभाववैतः ।                | — ž.                 | *1             |
| ٤.  | आविमर्गं इति बदा मर्बादाबामाङ् तदा मुखप्रतिमुखगर्मान्, यदा                  | पुनरमिविधी           | तदा            |
|     | विमर्शमिन्याप्य तिरमति ।                                                    | £.                   | **             |
| v.  | प्रकरी । औणादिके इप्रत्यये संज्ञाशन्दत्वेन स्रोत्वस् ।                      | — go                 | 8.6            |
| ٤.  | नमोऽस्पार्वस्वात् ।                                                         | ā•                   | y.             |
| ٩.  | गाटवति नर्तयति व्युत्पाधमनांसीत्ववि <b>धौरावेरतः।तिगव्यकाव वृक्ष</b>        |                      |                |
|     | मारी । <del>जल्पशुरात्वादश्यार्थे कपि भारिकैत्यपि</del> ।                   | ā•                   | 191            |
|     | 'सन्धि-वृत्तयः' इतीतरेतरयोगो द्वन्द्वः ।                                    | ā.                   | 112            |
|     | भारती वारव्यापारविषय एवेत्ययोगव्यवच्छेदः ।                                  | g.                   |                |
| ۹٦. | " आर् मर्याहायाम्" तेन मुखसन्ति सम्प्राप्य निवर्तवे । "ईसदर्वे इ            | "तत हैं।             | <b>न्मु</b> सं |
|     | आरम्भः ।                                                                    | — £.                 | 948            |
|     | संज्ञाधान्यस्वेन बाहुलकात् बीत्वम् ।                                        | £•                   |                |
| ۱۳. | आरेण त्रतोदकेन तुल्या मटा उद्धताः पुरुषा आर् <b>यटास्ते धनवादाशितिः '</b> अ | मेरनदिस              | दणि '          |
|     | आर्भटी ।                                                                    | - £.                 | 146            |
|     | नं बहिन्स्या चित्तवृत्तिरिति प्रयोदरादित्नादविस्था ।                        | — <b>š</b> •         |                |
| •   | वाषञ्चकार्या प्रयोजनं हेदुरस्यति "प्रयोजनम् " इतिकवि शांचिकः ।              | — £.                 | 166            |
|     | प्रवेशः प्रयोजनमस्या इतीस्त्रिय प्रावेशिकी ।                                | ā.                   |                |
| ۱۷. | निष्कमः तरप्रयोजना अनुसन्धिककेरमञ्जूतियक्तसारिकस्युक्षसम्बद्धि              | नेन्द्रासिद्धी       | 1              |
|     |                                                                             | ã•                   | 174            |
|     | विस्तन्यवसुरक्षयेऽवें ततः प्रकृष्टार्थे तमप्तुतमा ।                         | A.                   |                |
| ₹•. | आधितय-बहुत्यमाविनोस्तरप्तमं प्रस्वपंपत्तुकृतिस्तरतंनाविति सर्व              |                      |                |
|     | 1                                                                           | A.                   |                |
|     | अचेरवाश्विकानन्तर्वाचैः ।                                                   | — 4.                 | 504            |
| ۹٩. | देवदाब्देन सुराः सुर्वश्रेक्कोवाद् ग्रह्मन्ते ।                             | £.                   | 306            |

## APPENDIX-Ć

## SUBHĀŞITAS IN THE NĀŢYADARPAŅA

| ٩.  | <b>अक</b> वित्यं परस्तावत् कल <b>द्वः</b> पाठशालिनाम् ।              |               |            |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
|     | अन्यकार्यः कवित्वं तु कलञ्चस्यापि चूलिका ॥                           | _             | . £        | २ १    |
| ₹.  | अलङ्कारमृदुः पन्धाः कथादीनां सुसबरः ।                                |               |            |        |
|     | दुःसम्बरस्तु नाट्यस्य र <b>सक्त्रो</b> लस <b>ङ्</b> तः ॥             |               | - Æ        |        |
| ą.  |                                                                      | _             | . g        | . \$6  |
| ¥   | आरङ्काद् भूपर्ति बावद् औचितों न विदन्ति ये ।                         |               |            |        |
|     | स्पृहयन्ति कवित्वाय खेलनं ते सुमेषसाम् ॥                             | _             | g.         | . 33   |
| 4   | उम्मिषन्ति च भ्रान्तेरपि शृङ्गारादयः ।                               |               | ē.         | 969    |
| ٩.  |                                                                      | _             | Ą.         | 969    |
| •   | कवित्रवरभ्याः क्रिश्यन्ति सुखाकर्तु जगन्ति ये ।                      |               |            |        |
|     | नेत्रे निमील्य विद्वांसः तेऽधिरोहन्ति पर्वतम् ॥                      | _             | g.         | - २४   |
| ٤.  | दुःसी हि दुःस्तितवार्तया सुखमभिमन्यते ।                              | _             | <b>Б</b> • | 949    |
| ٩.  | हष्टा हि जीवतः पुनरावृत्ति <sup>.</sup> ।                            |               |            | 3 6    |
| ١٠. | न गीत-वाद्य-नृतङ्गाः लोकस्थितिविदो न ये ।                            |               |            |        |
|     | अभिनेतुं च कर्तुं च प्रबन्धांस्ते बहिर्मुखाः ॥                       | _             | पृ०        | - २३   |
| 99. | न हि नवनदार्थन्युत्पश्चशन्दप्रथनमेव काव्यम् , किन्तु विचित्ररसपविः   | <b>गश</b> च्द | ार्थनि     | विशः । |
|     |                                                                      | _             | ā.         | 909    |
| ٩٦. | नानार्षशब्दलौल्येन पराश्चो ये रसामृतात् ।                            |               |            |        |
|     | विद्वांसस्ते स्वीन्द्राणाम् अर्हन्ति न पुनः कथाम् ॥                  | _             | ā.         | 83     |
| ٩ą. | नासिकान्ते द्वयं श्वित्रं द्वयोत्रींडा रसङ्गयोः ।                    |               | -          | •      |
|     | कुचाभावः कुरङ्गाह्याः काव्याभावो विपश्चितः ॥                         |               | ã.         | २४     |
| 98. | प्रकृतचक्रेणाकान्ती राज्ञा बलवताऽबलः ।                               |               | -          |        |
|     | सन्धिनोपनमेत् तूर्णं कोशदण्डात्मभूमिभिः ॥                            |               | <b>y</b> • | 3 6    |
| ۹٩. |                                                                      |               | -,         | • • •  |
|     | त्रेविचवेदिनोऽप्यस्मै ततो नित्यं इतस्प्रहाः ॥                        |               | Ţ٥         | 2.8    |
| ٩٤. | पानकमाधुर्यमित च तीक्ष्णस्तादेन दुःखास्तादेन सुतरां सुखानि स्तदन्ते। |               |            | 145    |
| ۹७. | जन्वपरिपोषो हि रसःमालतीमाल्यमिय म्कायति ।                            |               | -          | 9 04   |
|     | विज्नैरपि इन्यमानाश्च महात्मानी विशेषतो यतन्ते ।                     |               |            | 46     |
|     | विपाककमनीवमपि सहकारफलं विरससुद्वेगमावहृति ।                          |               |            | 909    |
| ₹•. | विस्मयन्ते हि शिरच्छेदकारिणाऽपि प्रहारकुशकेन वरिणा शौच्छीरमानिनः ।   |               | -          | 945    |
|     | भेगांसि बहुविद्यानि भवन्ति ।                                         |               | -          | 44     |
| २२. | व्यवेषा <b>लङ्कारमाजो</b> ऽपि रसा निःस्यन्दक्केशाः ।                 |               | •          | • •    |
|     | दुर्भगा इव कामिन्यो प्रीणन्ति न मनो गिरः ॥                           | _             | ٠.         | 44     |
| ₹₹. | स किन्तस्य काच्येन मर्ला अपि सुधान्यसः ।                             |               | ε,         | 14     |
|     | रसोमियुर्णिता नाटये बस्य चरवति भारती ॥                               | _             | g.         | २३     |
|     | साक्षार् रष्टफलायौँ हि लोडः ।                                        |               | ž.         | -      |
|     |                                                                      | _             | ε.         | २७     |
|     |                                                                      |               |            |        |

#### APPENDIX - D.

#### VIEWS OF THE NATYADARPANA ON AUCITYA

The authors of the ND have laid considerable stress on this principle of Aucitya<sup>1</sup>.

In the very introductory verses the ND emphatically points out that one who does not have a sense of propriety and still aspixes for recognition as a great poet becomes a laughing stock of the learned?. Further it praises the goddess of speech because she is the proper deity to be worshipped here. The principle is to be applied everywhere in literature, e. g., devising the plot (selecting the incidents to be staged), delineation of the characters, accomplishment of fruit, depiction of sentiments, states, etc. At every step the propriety has to be maintained. While discussing the flaws of the sentiments the ND points out that all the flaws, in fact, can be included under one single name, viz., Anaucitya. They are separately mentioned so that the different types of Anaucitya may be clearly understood. They are simply the illustrations of Anaucitya. The Sandhyangas also should be used with propriety.

The following are the instances where the ND refers specifically to  $\mbox{\bf Aucitya}\,$  -

| ۹.  | तेनोद्धतादीनां यथास्त्रित्यमपरेऽपि धर्मा इष्टम्याः ।              | g   | • ३•  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     | कविरपि न स्वेच्छया फलस्योत्कर्ष निवदुमईति किन्स्यीखित्येन ।       | 8   | o } • |
| ą   | यस्य धीरोद्धतादेर्थदेव फल <b>मुखितं</b> तस्यैबोरकवीं निवन्धनीयः । | — ē | • ३•  |
| ¥.  | नीरसा <b>नुचितं स्</b> च्यम् ।                                    | - ¥ | • {•  |
| ٧.  | तस्य नीरसानुश्चितस्य स्थ्यस्य विपर्ययः सरसमुश्चितं च प्रयुज्यते । | g   | • ३१  |
| ٩.  | एको नायकौ <b>र्व्यात्येन अ</b> न्यतमोऽज्ञी रसो यत्र ।             | ā   | ॰ ३२  |
| v,  | <b>अयुक्तमञ्जूषितम्</b> ।                                         | — £ | • {}  |
| ٤.  | अन्ययेति <b>औषित्येना</b> विरोधेन वा ।                            | — Ę | • ३३  |
| ٩.  | तथाऽत्रापि सर्व <b>मौर्वित्या</b> नतिकमेणायोज्यम् ।               | — g | • १२० |
| ۹۰. | दोवोऽनी श्वित्यम्।                                                |     |       |
|     | सहदयानां विचिकित्साहेतुः कर्मा <b>नी चित्यं</b> तच्चानेकथा ।      | — g | • 9v} |
| ۱٩. | अङ्गीम्बादयश्च दोषाः परमार्वतो नीचित्यान्तःपातिमोऽपि              |     |       |
|     | सहदयामामजी चिरयञ्युत्पादनार्यं मुदाहर मरवेनोपात्ताः ।             | — g | - १७५ |
|     |                                                                   |     |       |

The history of Aucitya has been elaborately and exhaustively treated by Dr. V. Raghavan in his "Some Concepts of Alathkāra Šāstra", pp. 194-257.

Å rankād bhūpatim yāvad aucitīm na vidanti ye;

Sprhayanti kavitvāya khelanam te sumedhasām. —ND p, 23. 3. Samucitestādhidaivatasya.....ND, p. 24.

<sup>40</sup> 

| ٩٩. | प्रकर्षवर्णनं च रसानक्रमनौबित्यं इष्टब्यम् ।                                                    | — ā. Jas         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13  | यथायोगिमति रसौवित्यानतिकमेण ।                                                                   | — go 900         |
| ۹۴. | एवा वियोगिनां औषित्यानतिकमेण लिङ्ग्यादयो विद                                                    | स्काः। — पृ• १९९ |
| 94. | यद्यौचित्यं च नेतृणां नायिकाः कुलजादयः ।                                                        |                  |
|     | <b>भौचित्यं</b> प्रकृत्यवस्थाचारदेशकालाद्यविरोधः ।                                              | पृ० २०७-८        |
|     | The idea of Aucitya is also echoed in the following                                             | ig sentences :   |
| ۹.  | अमीषां च श्रवस्थी सम्बन्तरे च बोध्यतवा निवन्तः ।                                                | ¥. 994           |
| ę   | स्वयं वा यत् करूप्यते तदपि कर्माद्यानुरूप्येगैवेति ।                                            | <b>— ह∙ ११३</b>  |
| ą.  | गोत्रकर्मणोरानुरूप्येण नाम कल्पनीयम् ।                                                          | go २१३           |
| mpi | According to the authors of the ND this type ropriety is known only to a great poet (Prabandhak |                  |

According to the authors of the ND this type of propriety or impropriety is known only to a great poet (Prabandhakavi) whose chief aim is to develop Rasa and not to smaller poets indulging themselves in the skilful arrangement of words and meaning only!

<sup>1.</sup> ND, p. 115.

#### APPENDIX-E

#### SOME PLAYS REFERRED TO BY THE NATYADARPANA

A notable feature of the ND is the ample illustrations and citations quoted from different works. Amongst these we come across many works, some of which seem to have been quoted by the ND for the first time and are no longer extant. It is beyond the scope of this work to treat in detail the various implications of all of this large number of plays quoted by Ramacandra and Gungacandra. In fact, it will be a very interesting topic for the students of ancient Indian literature to make further research in the matter which is apt to shed considerable light on some of the pages of history which still remain in the dark.

The total number of works that the authors of the ND quote does not exceed sixty three, out of which eleven are Rāmacandra's own works. About two-third of the total number of plays quoted in the ND are unpublished. Hence it is quite evident how important these references can prove to be.

The ND has quoted one verse from Bhāsa's Svapnavāsavadatta while explaining the Samhdyanaga named Anumāna. The ND reads, "As in the Svapnavāsavadatta written by Bhāsa, Vatsarāja, having observed the stone-slab under the bower of Sephālikā-trees, said, "The flowers are crushed under feet, the stone-slab is warm. Therefore, I truly infer that some body (damsel) who was sitting here has instantly run away having seen me".

We know that Bhāsa who was held even by Kālidāsa in very high esteem, was simply a name as long as 1913. A.D. when thirteen plays of unknown authorship were discovered by T. Ganapati Sastrī in Trivandrum and were ascribed to Bhāsa.

The ND here refers to the Svapnavasavadatta written by Bhasa. This reference to the name of the author may be significant. It may possibly suggest that there were many plays (at least more than one) bearing the above title and what the ND refers to here is the one written by Bhasa. It is to be noted here that the verse quoted by the ND is not found in the Svapnavasavadatta that is edited by T. Ganapati Sastri. This would mean that either the present play is not the one which was originally written by Bhasa but is an abridged stage-version

<sup>1.</sup> Vide Mal. I, p. 2.

Udayana is known to be a very popular prince in ancient literature. Even Kalidāsa makes a aeference to his popularity in his Meghadūta.

of the original play by some other poet or that the verse has been left out by the inadvertance of the scribe. The NLR also quotes from the SV, Act I where the stage-manager, having heard the order of driving the persons out of the way, says, "How is this driving off in a penancegrove?" (Having observed) "Low! This is the minister Yaugandharfana wah has girded up his loins to restore the (lost) kingdom to Vatsarāja, being driven out of the way by the men of Padmāvati." But the actual words of the Sūtradhāra are not found in the SV that is available to us, even though the particular episode is there. Similarly, the BP gives two quotations from the SV, out of which one verse is there in the SV but the words of Udayana, "Come, Vāsavadattā, where are you going?" are not to be found in the present text.

The above instances may go to strengthen the proposition that the present play is a stage-edition of the original SV of Bhāsa.

Another play quoted by the ND and which is generally overlooked by other rhetoricians except Bhoja is the Devicandragupta of Višákhadatta, the celebrated author of Mudrārākṣasa. Rāmacandra has quoted this play seven times.

The Devicandragupta is a play of much historical value. The story deals with the love-affair of Candragupta and Dhruvadevi, the queen of Rāmagupta, the elder brother of Candragupta and the king who for the sake of peace agrees to the humiliating condition of giving away his wife Dhruvadevi to a Saka king. Candragupta, the younger brother. does not approve of this Sandhi and himself goes to the Saka king in the disguise of the queen and kills him. Dhruvadevi is naturally attracted towards this brave young prince and the love develops. The legend goes that Candragupta murdered his elder brother, usurped his throne, and married Dhruvadevi.

Dr. V. Raghavan has given a detailed outline of the plot of the play by collecting all the scattered references and quotations available in the works on dramaturgy wherein the ND stands the foreanest. About half a dozen of the quotations from the play, that we come across in the ND goes a long way in giving us a fair idea about the nature of the work and sheds a flood of hight on some of the very important pages of the ancient Indian history as Candragupta of the play is

<sup>1.</sup> NLR, p. 51.

<sup>2.</sup> SD VI, 3; BP, p. 239.

<sup>4.</sup> BP, p. 239.

<sup>4.</sup> Vide Dr. Raghavau's article "Bevinndragupta", Adoc his "Social play in Sensirit".

identified with the highly calebrated king Candragupta II of the Gupta dynasty who was known as Vikramāditya, the founder of the Vikrama era<sup>1</sup>.

The Puspadagitaka is another important play of Prakarana type queed by the ND not less than eight times. It is referred to as an example of a Prakarana with the theme of pure domestic love, where the heroine is virtuous and born in a high family? Like the MRC it is dominated by pathos. Here the fruit depends upon fate as in the MRC.4. The citations of the ND which are based mainly upon the Abhi, help considerably in getting some glimpses of the nature of the plot.

Another important Prakarana quoted only once by the ND and which is not so well-known is the AnasigasenAharinandi of Suktiväsakumāta whose no other work has come down to us. The story deals with the love-affair between Harinandin, the hero, and Anangasenā, a courtesan. The heroine is Mādhavī. Here the hero although innocent accepts the charge of theft and suffers its consequences in order to save a Brahmin youth. Thus it is a drama of love and sacrifice.

I. Dr. U. P. Shah has also treated the particular lagend connected with Candragupta in his article "Vikramādityasaga" where he has interpreted the whole issue in a new light. According to him Rämaguptar himself left the throne and also his wife in assess of "Candragupta whom he leved so much and he accepted the life of a hagmit."

<sup>2.</sup> ND, p. 119.

<sup>3.</sup> ND, p. 120.

<sup>4.</sup> ND, p. 50.

<sup>5.</sup> Vide ND, p. 95.

## APPENDIX-F

# JAINA TRAITS AS FOUND IN THE NATYADARPANA

A work on poetics leaves little scope for the author to give expression to his religious convictions. The subject being scientific ought to be treated in an equally scientific and impersonal way and the religious references would naturally be out of place. The authors of the ND seem to have realized this and consequently we do not come across notable references to Jainism. Still however, the authors have full regard for and deep knowledge of Jainism which at places is, consciously or unconsciously, revealed.

At the very commencement of the work we find the authors paying glorious tribute to the speech of the Jinas (Jaint vāk) which is the bestower of all the fourfold objects of human existence, vix., Dharma, Artha, Kāma and Mokṣa. This speech is looked upon to have permeated the entire universe in twelve forms. In the commentary that follows with a clear exposition of the view that the speech of the Jinas is the prime source from which the later literature evolved. Moreover, they compare the twelve forms of Rūpakas with the twelve Aṅga-texts which are the principal texts of the Jaina canon totally consisting of 45 texts. The whole of the discussion points to their knowledge of the canon. Here even though the authors give an alternative explanation of the verse which is interpreted in a non-religious way, it is not far to see that the authors apparently mean the earlier i. e. religious interpretation and the alternative one merely reveals their pedantry and command over language.

In the discussion of Prarocana which is one of the nineteen Angas of the Purvaranga the authors point out that other Angas of Purvaranga are rejected because their order is useless and their fruit which is considered to be the propitiation of different gods is merely cheating the faithful and innocent votaries. Even while discussing the Nandi they assert that other limbs of Purvaranga are futile. This peculiar attitude of non-belief in the worship of gods and godesses is a special characteristic of the Jainas. The Jainas whose religion is based mainly on normal principles like non-violence, truth etc. often ridicule the Brahmanical rites and rituals as ordained in the sacred books like the

<sup>1.</sup> Jinopadiştarh hyartharh rşayo grathnanti - ND, p. 24.

<sup>2.</sup> ND, p, 155.

<sup>3.</sup> Vide ND. p 193.

Vedas<sup>1</sup>. They look upon the Hindus as heretics<sup>2</sup>. So the above lines reflect clearly the religious propensity of our authors.

But barring the above exceptions we hardly find any Jaina trait in the work. The authors of the ND draw illustrations from the Brahmanical works. Rāmacandra has written a number of plays based on the story of the Rāmāyana and the Mahābbāratz and the heroes of the Brahmanical legends like Hariścandra, Nala, Bhīma, which points out that, though himself a Jaina, he was not fanatic but tolerant towards other sects.

<sup>1.</sup> Cf. Uttarådhvanasütra XIV. 12.

<sup>2.</sup> Cf. Sirisirivālakahā, verses 60, 77.

In fact, Jainas have made full use of the literature that was available to them. They adopted the popular stories of Râma and Kṛṇas to explain their own principles by conveniently modifying them to suit their religion and by that mode they tried to popularise their own religion.

#### APPENDIX-G

#### NATYADARPANA: SOME TEXTUAL EMENDATIONS

It has been a general experience of the oriental scholars working in the field that the texts of the manuscripts of a number of Sanskrit works are highly corrupt. Scribes are quite often careless and create problems on account of their want of accuracy, But the problem becomes worse confounded especially when sufficient number of manuscripts of a work are not available or when one manuscript is a verbatim copy of another. In such cases a comperative study of other works on the same subject renders valuable assistance in emending the text at several places.

It has been pointed out earlier in ch. 7 of the present work that the text of the Abhinavabhārati which also is corrupt at a number of places can be corrected which the help of the ND as the latter has considerably borrowed from it. What is true of the Abhi. and others is applicable to the ND also.

The text of the ND is also corrupt at several places. It may, therefore, be corrected having taken into consideration earlier works on dramaturgy from which it has possibly borrowed. An attempt is made here to suggest a few emendations in the text especially on the basis of a comparative study with earlier sources.<sup>1</sup>

1. While enumerating the Sandhyantaras the ND reads as follows:-

साहसं च अयं चैव द्वी(भी)र्माया क्रोध एव च । क्षोजः संवरणं भ्रान्तिः तथा हेत्वबधारणम् ॥ —etc.

- ND, p. 116, line 7

Here 'क्रो' is obviously incorrect. It is corrected by replacing it with at But this does not seem to be justified as at is a synonym of use which immediately precedes it. It should, therefore, be corrected on the basis of the NS from which the authors have probably borrowed it. The NS reads here at (shame or bashfulness) in stead of at which is more plausible. It may also be at (intellect) if we take into consideration the text of the NLR wherein the word 'at' occurs in its stead. (Vide NLR, pp. 39, 41).\*

It is estamentable that the second edition of the ND published in 1959 has effected the textual corrections at a number of places. Here are mentioned only state cases which still deserve consideration.

<sup>3</sup> Acarya Viśveśvara follows the latter one. (Hinth Natyaufarpana, p. 196).

#### 2. ND, p. 89, lines 12-3

.....परस्पर्वकाग्रहसवोर्वस्य बुक्यादिक्काविक्वेन स्टब्मेंतरब्रितिसम्बाह्यं समर्थे तत्कर्मे... । may be corrected as पहल्र ... सत्कर्मेतरस्रात्विसम्बाह्यं...... ।

Also cf. Abhi. III, p. 51.

### 3. ND, p. 117, line 6

Verse no. 67 'c' इस्प्लेश इस-वृद्द्युलाझू should be corrected as इस्प्लेश-इस-वृद्द्युलाझू The word इस्प्लेश as an independant Pada is rather confusing. The editor suggests an emendation as इस्प्लेश but this is not quite justified and hence it is dropped in the second edn. But there also the mistake remains. In fact इस्प्लेश is not a separate word but a part of a long compound, viz., इस्प्लेश-एक-वृद्द्युलाझ, इस here means the 'hero' as pointed out by the authors themselves in the commentary.

#### 4. ND, p. 162, lines 23-4

लाभिसुक्तं च पोषक्तं च बहा व्यक्तिचानित ... etc. should be emended as आमिसुक्तं च पोषक्तवम् । बहा ... as is done in the 'Hindi Natyadarpana' by Acarya Viśveśvara.

#### 5. ND. p. 162, lines 25-6

### स्वविभावव्यभिवारिणः भावे भावात् अभावेऽभावाच ।

should be corrected as হ্ৰবিদাৰফানিখালো মাই-মাধাৰ, জনাই নাৰাৰ । in view of the context. The authors want to point out that Vyabhicāribbāvas do not invariably accompany their Vibhāvas just as a person who makes use of an elixir of life does not experience dejection, slothfulness, fatigue etc.

### 6. ND, p. 177, line 4

ब्योपेक्षारति should be written as ब्योपेक्षाठरति. '2' is necessary as it is Arati and not Rati as Ācārya Višvešvara as understood. Rati has already been accepted as the Sthāyibhāva of Śringāra by the ND also in keeping with Bharata.

### 7. ND, p. 171, line 13

# स पाक्षामकियादयो विशिष्टवर्माः ।

does not make much sense in the particular context and so must be amended as usual professional friends: 1 The line thus explains the word Sadguna in the Karika, which exactly is what the authors propose to do.

रसायनभुगयुक्तवतो हि क्यान्यासस्वध्रमप्रयुक्तवो म स्वान्त । — ND, p. 162.
 41

8. ND, p. 178, line 22

नावे व रजनानिमित्तमापानमपि व्यविद्मिनीयते ।

Here the word *Näthe* does not make any sense and therefore may be corrected as *Nātye* in view of the NS VII, 44 which runs as-रक्षे विवतः कार्यो सदबदिनांटययोगमासाब ।

9. ND, p. 183, lines 245

निर्मात्यश्चीरघटवक्त्रशरावाभरणोपभोगादि ... 1 ।

Here the word Viraghaia is perplexing and appears to be incorrect. The line may therefore be emended as

निर्माल्यचीर्थटवन्त्रशरात्र ... etc. The line bears verbal similarity with the NS VI, p. 372 and the KS, p. 137, where the correct reading is there and which reads as निर्माल्यचीर्थटवन्त्रशराशास्त्रमाहिमिर्थययेत् ।

(KS, p. 137)

10. ND, p. 189, line 25

उद्वितसमादय: यह may preferably be emended as उद्वितसमादय: यह in view of the NS (GOS) IX, 265 and the Abhi. on the same.

11. ND, p. 190 line 11

प्रतरणे जठर-शय-काया-बाहुभ्यां जलविपाटनवती च ।

is understood by Acarya Viśveśvara as a Dvandva compound but does not seem to be justified as dual case-ending in the case of a Dvandva compound consisting of four members is gramatically incorrect. Moreover '  $\mathfrak{A}\mathfrak{A}\mathfrak{A}$ ' if taken as a hand will be redundant on account of the mention of the word ' $\mathfrak{A}\mathfrak{A}\mathfrak{A}$ ' along with it. Similarly conjunction  $\mathfrak{A}$  also becomes insignificant in that case,

The line therefore needs to be corrected as-

प्रतरणे कठरशयकाया बाह्यस्यां जलविपाटनवती व ।

Here অনুষ্টোৰ্থনাৰা should be translated as 'with the body resting or lying on the belly,' which seems to convey the same idea which the NS wants to convey by হৈছিল। (G.O.S) XII, 100.

12. ND, p. 110, line 22

कालम्बाय न एव वेलि ... appears to be defective from the point of view of syntax. Also if न is separate it should be joined with पुर: as नैतः according to the rules of Sandhi. The live, therefore, should be corrected as —

आलम्बायन एव वेश्चि (This Ālambayana knows ...... ) as suggested by Dr. V. Raghayan.

Ackrya Viśveśvara translates the word Viraghata as earthen pots hung on the the trees like Pippala etc.

<sup>2.</sup> Vide The Social Play in Sanskrit, p. 21.

### SELECT BIBLIOGRAPHY

### ORIGINAL LITERATURE IN SANSKRIT ON THE SCIENCE OF DRAMA AND POETRY

Amrtanandayogin : Alamkarasamgraba (ed. V. Krishnamacharya & K. R. Sarms. Adyar Library, Madras, 1949).

Anandavardhana : Dhyanyāloka (ed. Dr. Nagendra, Delhi, 1952),

Bhāmaha: Kāvyālamkāra (Chowkhamba Sanskrit Series, 1938).

Bhanudatta : Rasamanjari ( Vidyavilasa Press, Benares, First edition ).

Bhanudatta: Rasatarangini (Śrivenkaţeśvara Press, Bombay, 1958). Bharata: Nătvaśāstra (Kāvvamālā Series, Bombay, 1943).

Bharata: Nātyaśāstra (with Abhinava's commentary) Vol. I (G.O.S., Baroda, 1954).

Bharata: Nātyaśāstra Vol. II (G.O.S., Baroda, 1934).

Bharata: Natvaśastra Vol. III (G.O.S., Baroda, 1955).

Bhoja: Śrngāraprakāśa, Chapters 1 to 8 (ed. G. R. Josver, Mysore, 1955).

Bhoja : Śrńgāraprakāśa (MS) (Oriental Institute Library, Baroda).

Dandin : Kāyvādarśa (Bhandarkar Oriental Research Institute, 1958). Dhananjaya: Dasarupaka (with Avaloka) (Nirnaya Sagar Press, Bombay,

1941 ). Hemacandra : Kāvvānušāsana Vol. I & II (ed. Rasikla) Parikh, Bombav. 1958 ).

Jagannātha : Rasagangādhara (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1947).

[ayadeva : Chandrāloka (Chowkhamba Sanskrit series, Varanasi, 1960).

Mammata: Kāvvaprakāśa (ed. R. D. Karmarkar, Poona, 1933).

Nandikeśwara: Abhinayadarpana (ed. M. Ghosh, Calcutta, 1934). Nihśankaśārngadeva : Sangitaratnākara (ed. Harinarayana Apte, Poons,

1896).

Pandeya Viśveśvara: Rasacandrikā (Chowkhamba Sanskrit Series, 1926), Rājašekhara ; Kāvyamīmānsā (ed. C. D. Dalal and R. A. Sastri, Oriental Institute, Baroda, 1934).

Rămacandra and Gunacandra : Nătyadarpana (G.O.S., Baroda, First Edition, 1929).

Ramacandra and Gunacandra: Hindi Natvadarpana (ed. Acarva Visveśvara, Delhi, 1961 ).

Rudrata : Kāvyālamkāra (with the commentary of Nemisādhu) (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1928).

Rūpagosvāmin : Ujįvalanilamani (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1932). Sägaranandin: Nätakalaksansratnakośa (ed. M. Dillan, London, 1937).

Sāradātanaya : Bhāvaprakāšana (G.O.S., Baroda, 1930).

Siddhicandrasūri : Kāvyaprakāśakhandana (ed. R. C. Parikh, Bharativa Vidya Bhayan, Bombay, 1953).

Šingabhūpāla: Rasārņavasudhākara (T. Ganapati Sastri, Trivandrum 1916). Vāmana: Kāvyālamkārasūtra (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1889). Vidvanatha : Prataparudriva (ed. C. Sankararama Sastri, Madras, 195)). Visyanatha : Sahityadarpana ( ed. Motilal Banarasidas, Benares, 1956 ). Vyāsa Dyaipāyana : Agnipurāņa (ed. H. N. Apte, Anandasrama, Poona, 1900).

#### OTHER SANSKRIT WORKS

Amara: Amarakośa (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1934).

Bana : Kadambari (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1948).

Bhasa : Bhasanatakacakram (ed. C. V. Devadhar, Oriental Book Agency, Poona, 1951 ).

Bhatta Nārāyana : Veņisamhāra (ed. A. B. Gajendragadkar, Bombay, 1941, Third edition).

Bhavabhūti : Mahāvīracarita (ed. T. R. R. Aiyar, Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1936).

Bhavabhūti : Mālatīmādhava (ed. M. P. Tailor, Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1926).

Bhavabhūti : Uttararāmacarita (ed. R. D. Karmarkar, Āryabhūşaņa Press, Poona, 1954).

Bodhāyana : Bhagavadajjukiyam (ed. P. A. Achan, Mangalodayam Press, Trichur, 1925 ). Candraprabhasūri: Prabhāvakacarita (Nırnaya Sagar Press, Bombay, 1909).

Dixita Bhattoji : Vasyākarana Siddhāntakaumudī (ed. W. L. Sastra Panasikara, 11th edition, Nirnaya Sugar Press, Bombay, 1938).

Harşa: Nāgānanda (P. V. Ramanujasvami, Madras, 1950).

Harsa : Priyadarsikā (M. R. Kale, Gopal Narayan & Co., Bombay, 1928).

Harsa: Ratnāvali (M. R. Kale, Bombay, 1921).

Hemacandra : Pramānamimāmsā (ed. Pandit Sukhalalaji, Singhi Jaina Grantha Mala, 1939 ).

Hemacandra : Śrihemacandra-śabdānuśāsanarahasyavṛtti (ed. P. B. Parekh, Mehsana, 1951 ).

Jainastotrasandoha: (ed. Muni Caturavijaya, Ahmedabad, 1982).

Jayadeva : Prasannaraghava (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1922). Jayasimhasūri : Kumārapālacaritra (Nimaya Sagar Press, Bombay, 1926). Jinamandana gani : Kumarapalaprabandha (Nirnaya Sagar Press, Bombay,

1915).

- Jinavijaya muni : Puratanaprabandhasamgraha (Singhi Jaina Grantha Mala, Calcutta. 1936 ).
- Kālidāsa : Abhijnānasākuntala (ed. A. B. Gajendragadkar, (Popular Book Stores, Surat, 1950).
- Kālidāsa : Kumārasambhava (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1916).
- Kālidāsa: Mālavikāgnimitra (ed. R. D. Karmarkar, 4th edition, Poona, 1950).
- Kālidāsa: Meghadūta (ed. S. K. De, Sahitya Akademi, New Delhi, 1957).
- Kālidāsa: Raghuvamsa (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 192)).
- Kālidāsa: Vikramorvasīya (ed. R. N. Gaidhani, Royal Book Stall, Poona, 1st edition).
- Merutungasāri : Prabandhacintāmuņi (Singhi Jaina Grantha Mala, Ahmedabad, 1933).
- Murāri : Anargharāghava (Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1929).
- Rājašekhara: Karpūramañjarī (Chowkhamba Vidya Bhavan, Banaras, 1955).
- Rājašekhara: Prabandhakoša (Singhi Jaina Grantha Mala, Ahmedabad, 1935).
- Rāmacandra: Mallikāmakaranda (MS) (from Punyavijayaji,Ahmedabad). Rāmacandra: Nalavilāsa (G. O. S., Baroda, 1926).
- Rāmacandra: Nirbhayabhīmavyāyoga (ed. Hargovindadas and Bechardas, Benares, 1910).
- Rāmacandra : Kaumudimitraņanda (Jaina Ātmānanda Sabhā, Bhaynagar).
- Rāmacandra : Kumāravihārasataka (Jaina Ātmānanda Sabhā, Bhavnagar, 1909).
- Ramacandra: Raghuvilasa (MS) ( from Punyavijayaji, Ahmedabad ).
- Rămacandra : Satyahariścandra (ed. B R. Arte and S. V. Puranik).
- Ratnamandiragani : Upadesatarangini (ed. H. B. Shah, Benares, Vira Samvat 2437 i. e. 1910).
- Ratnasékharasűri : Sirisirivälakahā (Prakrit) (Part-1) (R. R. Kothari & Co., Ahmedabad).
- Rudradāsa : Candralekhā ( ed. D. N. Upadhye, Bharatiya Vidya Bhavana, Bombay, 1945 ).
- Sarngadhara : Sarngadharapaddhati (ed. Peterson, Bombay, 1888).
- Somaprabhasūri : Kumārapālapratibodha (ed. M. J. Gandhi, Ahmedabad, 1940).
- Śūdraka : Mycchakatika (ed. V. G. Paranjape, Poona, 1937).
- Taittiriyopanişad (ed. Swami Shivanandas, Madras, 1949).
- Uttaradhyayana Sütra (ed. J. G. Joshi, Ahmedabad, 1925).
- Vakpati : Gaudavaho (ed. S. P. Pandit, B.O.R.I., Poona, 1927).

- Višākhadatta : Mudrārākṣasa (ed. Deshpande, Popular Book Store, Surat, 1947).
- Yāska: Nirukta (ed. M. Baksh), Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1930).

  CRITICAL LITERATURE IN ENGLISH.
- Apte V. S.: Practical Sanskrit English Dictionary (ed. P. K. Gode & Co. Karve, Poona, 1957-58).
- Bhat G. K.: Preface to Mrcchakațika (The New Order Book Co., Ahmedabad, 1953).
- Bhat G. K.: Vidűşaka (The New Order Book Co., Ahmedabad, 1959).
- Buhler : Life of Hemacandracarya (Singhi Jain Granthmala).
- Bywater Ingram : Aristotle on the art of poetry (Oxford, 1954).
- Dasgupta and De: A history of Sanskrit literature (Classical Period, (Vol. I) University of Calcutta, 1947).
- De. S. K.: Aspects of Sanskrit Literature (Firma K. L. Mukhapadhyaya, Calcutta, 1959).
- De. S. K.: Studies in the History of Sanskrit Poetics, Vol. I (London, 1923).
- De. S. K.: Some Problems of Sanskrit Poetics (Calcutta, 1959).
- Encyclopaedia Britanica : 14th edition, 1329.
- Ghosh Manamohan · Nāţyaśāstra of Bharata (Asiatic Society of Bangal, Calcutta, 1951).
- Gupta C. B.: The Indian Theatre (Motilal Banarasidas, Banaras, 1954), Gupta Rakesh: Psychological studies in Rasa (Banaras, 1950).
- Haas George C. O.: Dasarūpa, a treatise on Hindoo Dramaturgy (New York, 1912).
- Hall Fittzedward: The Daśarūpaka or Hindu Canons of Dramaturgy (Calcutta, 1865).
- Hazra R. C.: Studies in the Upapurāņas (Sanskrit College, Calcutta, 1958). Jagirdar R. V.: Drama in Sanskrit Literature (Popular Book Depot, Bombay, 1947).
- Kane P. V. : History of Sanskrit Poetics (Bombay, 1951).
- Kulkarni K. P.: Drama and Dramatist (Satara city, 1927).
- Hiriyar na M. : Sanskrit Studies (Kāvyālaya Publishers, Mysore, 1954).
- Keith A. B.: Sanskrit Drama (Oxford University Press, London, 1954). Krishnamacariar: History of Classical Sanskrit Literature (Madras, 1937).
- Arisnonamacariar: history of Classical Sanskrit Literature (Madras, 1937).

  Macdonell A. A.: A History of Sanskrit Literature (New Delhi, Fifth
  Edition).
- Majumdar R. C. and Pusalker A. D. : The Struggle for Empire (Bhāratiya Vidyābbavan's History and Culture of Indian People Vol. 5, 1951).
- Mankad D. R.: The Types of Sanskrit Drama (Urmlprakasanamandir, Karachi, 1935).

- Mookerjee and Jatia : A Critique of Organ of Knowledge (Calcutta, 1945). Nariman, Jackson and Ogden : Priyadaršikā (Columbia University Press, New York, 1923).
- Pandey K. C.: Comparative Aesthetics (Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras, 1950).
- Raghavan V.: Nāṭakalakṣanaṣatnakośa of Sāgaranandin (Intro. and notes) (American Philosophical Society, Philadelphia, 1960).
- Raghavan V. : Number of Rasas (Adyar Library, Adyar, 1940).
- Raghavan V.: Some concepts of Alamkārašāstra (Adyar Library, Adyar, 1942).
- Raghavan V.: Śringāramājarī of Saint Akbar Shah (Hydrabad Archoelogical Department Publication, 1951).
- Raghayan V.: Śrngāraprakāša Vol. I, Part I & II. (Karnatak Publishing House, Bombay, 1940).
- Raghavan V.: The Social play in Sanskrit (Indian Institute of culture, Bangalore, 1952).
- Sandesara B. J.: Literary circle of Mahāmātya Vistupāla and its contribution to Sanskrit Literature (Singhi Jam Series, Bombay, 1933).
- Shastri A. C. : Studies in Sanskrit Aesthetics (Calcutta, 1952, First edition). Upadhye U. N. : Rudradāsa's Candralekhā (Bhāratīya Vidyābhavan,
- Upadhye U. N.: Rudradāsa's Candralekhā (Bhāratiya Vidyābhavan Bombay, 1945).
- Wilson H. H.: Dramas (Second edition, Calcutta, 1900).
- Wilson H. H.: Select specimens of the theatre of the Hindus Vol. I (London, 1835).
- Winternitz M.: A history of Indian Literature Vol. 2 (University of Calcutta, 1933).

#### ARTICLES IN ENGLISH

- Athavale R. B.: The Problem of Nandi and Purvaranga (Oriental Thought).
- Balbir G. K.: The conception of Convention of speech in Sanskrit dramaturgists (Proceeding and transaction of A. I. O. C., Nagpur, 1946).
- Karmarkar R. D. : The dramatic terms (Annals of B.O.R.I., 1954).
- Krishnamoorthy K.: Bharata's theory of Rasa (Poona orientalist Vol. XII June-Oct. 1947).
- Kulkarni V. M.: Concept of Sambhis in the Sanskrit Drama (Journal of Oriental Research, Baroda, Vol. 5 No. 4, June, 19.6).
- Kulkarni V. M.: Problem of Patākāsthānaka (Bombay University Journal, Vol. XXIV, Pt. 2, Sept. 1955).
- Purohit N. B.: The Apavarita speech in the Sanskrit drama (A.I.O.C., Travankore, 1937).

Raghavan V.: Devicandragupta ( Journal of Benares Hindu University, Vol. 2, 1937-38 ).

Raghavan V.: Music in ancient Indian Drama (The Journal of the Madras Music Academy, Vol. XXV, 1954).

Raghavan V.: The Vṛttis ( Journal of Oriental Research Institute Oct.-Dec. 1932, Jan-March 1933, April-June, 1933).

Shah U. P.: Vikramāditya-saga-II (Journal of Oriental Institute, Baroda, Vol. IV No. 2-3, Dec. 1954 March 1955).

Trivedi K. H.: Abhinavagupta's division of Arthaprahrtis: an interpretation (Annals of B. O. R. I., Vol. XLV).

Trivedi K. H.: The Problem of Ankāsya and Ankāvatāra in Sanskrit dramaturgy (J. O. I., Baroda, June 1963).

Vatve K. N.: The problem of Karuna rasa and its solution (P. K. Gode Commemoration Volume).

#### WORKS IN GUIARĀTI

Bakşi Rāmaprasāda : Nāţyarasa (Cetana Prakāşanagrha, Baroda, 1959).
Bhaţţācārya V. : Sāhitya-mimāmsā (Translated by S. Joshi, Baroda, 1957).

Dhruva K. M.: Sähitya ane vivecana Part I (Gujarat Vernacular Society, Ahmedabad. 1939).

Dosi Becaradāsa : Hemacandrācārya (Ahmedabad, 1936).

Kāpadiā H. R.: Jaina Samskrta Sāhityano Itihāsa (Part I) (Baroda, 1956).

Mankad D. R.: Samskṛta Nāṭyaśāstra nā Vikāsa ni Rūparekhā (Gujarāt Vernācular Society, Ahmedabad, 1943 (,

Modi M. C. : Hemasamiksa (Ahmedabad, 1942).

Pāthaka R. V.: Nalavilāsa nāṭaka (Jaina Sāhitya Samsodhaka, Khanḍa 3, Anka 2.).

Sandesarā B. J.: Itihāsanī kedie. (Padmajā Prakāšana, Baroda, 1945).

#### WORKS IN MARATHI

Desapande: Bhāratiya Sāhityaśāstra (Popular Book Depo, Bombay 1958). Watve K. N.: Rasavimarśa (Navinakitabakhana, Poona, 1942).

#### WORKS IN HINDI

Caturvedi Sitarama Sarma : Abhinava Nāţyaśāstra, (Banaras, 1952).

Sahal Kanhaiyalal : Ālocanāke pathapara (Jayapur, 1948).

Varma Ramalal : Agnipurāņakā Kāvyašāstrīya Bhāga (National Publishing House, Delhi, 1959).

# INDEX

### (A) Subject Index

Abhada 214 Abhinaya 125-7, 133, 171-5, 267, 273. 299 Abhisarika 307 Abhūtāharana 69n Ādāna 73 Adbhuta 28, 51, 76, 127n, 131, 133, 149, 150, 151, 154, 155, 169, 161, 264n Adhibala (i) Sandhyanga 68, 69, 254, 258, 264, 280, 282, 284, 307 (ii) Vīthyanga 108, 109, 110 Adhikārika, Vide Vrtta Agama 14, 266 Ähārya 174, 175 Ajayapāla 213-5, 218, 235 Aina 73 Akampita 173 Akāśabhāsita 23, 25, 27, 100, 106, 307 Äkhyāyikā 6, 8 Aksapāda 291 Aksepa 68, 117, 124, 254 Äksepiki 178-9, 182n, 246, 307 Alamkāra 123-4 Alamkārašāstra 251 Amukha 97, 121, 126-31, 269 Ananda 76, 281 Anaucitya 262 Añcita 113n Anga 110, 318

175, 248, 301, 307

(ii) Vide Utsrşţikāńka Ankamukha 31, 33, 36, 39, 257

Ańka

268, 307 Antari 178, 179, 307 Anubhāva 5, 61, 78, 135-6, 144, 145-8, 164n, 170, 171, 250, 307 Anumana 66-7, 315 Anusandhi 47, 50 Anusarpana 65 Anyokti 45 Apavārita 23-7, 260, 267, 307 Apavāda 70 Ārabhat! (Vrtti) 5, 16, 125n, 126, 132-5, 299, 307, 311 Ārambha 5, 47, 55, 93, 261, 267 Arati 61 Artha 13, 46, 98, 103 Arthaprakrti 5, 19, 40-47, 52, 55, 56, 238, 255, 266, 299 Arthopakşepaka 31-39, 264 Asatpralapa 108, 115-6, 254, 307 Asatyābaraņa 69 Atmagata 23 Aucitya 7, 11, 286, 296, 302, 313-4 Avalagita 108, 120-2, 129, 253, 259, 269, 280, 282, 284, 3)7 Avamarşa 5, 42, 52-3, 70, 88-9, 93, 105, 284 Avaspandita 108, 122, 124, 269, 284, 307 Avasthā 5, 19, 29, 30, 47-50, 52-5, Angika (Abhinaya), 172, 173, 174, 92, 238, 254, 261, 266, 299 Bhakti 153 Bhana 5, 16, 85n, 89, 93, 99-101. (i) Act 29, 30, 35-9, 86, 264, 266

104, 106, 108, 127, 184, 186, 309

Bhāṇa(ka) (Uparūpaka) 203-4, 250

Ańkasya (Vide Ańkamukha), 267,

Ańkāvatāra 31, 33, 35, 36, 39, 257,

Dhiroddhata 20-1, 95, 267 Bhanika 203, 204 Dhruva 5, 178-183, 246, 267 Bharatavakya. 78, 216 - Gānadhruvā 178 Bharati 5, 73, 102, 104, 106-8, 125n, - Rangadhruvā 178 126-7, 133-4, 250 Dialect 195, 267 Bhāsaņa 77 Bhāva 125, 147, 164-71, 172, 310 Dima 5, 16, 33, 103-4, 259, 308 Dhùnana 61 Bhava 80 Bhayanaka 133, 136-7, 140, 147, Dombi 204 149-51, 154-5, 159n, 275 Drava 70, 308 Bheda(na) 56, 65, 251, 271, 281, Dramaturgy 291-2, 303--6 Dramatic Irony 45 282, 284 Dravidian 200 (ii) Sandhyantara 80 Dohkha 150 Bhr 80 Durmallikā 200n, 280 Bhima 21 Durmilită 200, 280 Bhranti 80 Bibhatsa 126-7, 133-4, 136, 140, Dūta 80 149-52, 154-5, 159n Dvipadi 201 Bija 5, 36, 40-2, 46, 50, 55, 97, 255, Dvuti 71, 75, 76n, 250, 263, 280, 283 Ganda 44n, 108, 110-2, 265, 268, 308 257-8, 267, 284, 309 Bindu 5, 29, 40, 46, 97, 255, 257, 309 Garbha 5, 30, 50-2, 65, 74, 93, 97, 261 Garbhānka 35-6 Brahman 10 Gāvatri 98 Brahmin 21, 62, 81 Gosthi 201, 204, 276 Buddha 21 Gotraskhalita 80 Carvană 143 Chādana 70, 254 Grathana 74, 78, 268, 308 Chala 108, 115 Gujarat 244 Guna 50 Chalita 201 Chekāpahnuti 124 Hallisaka 90, 201, 276 Hasya 99, 103, 127, 133, 136, 149-51, Chalana 71 Citra 80 154-5, 159n, 162, 256, 260 Citrābhinava 249 Heroine 188-94 Cūlikā (or Cūla) 31, 33-4, 36, 39, Hetvavadhārana 80 257, 266, 308 Thamrga 5, 16, 33, 94n, 104-5, 259, 307 Culika Ganda 111-2 Itivrtta, Vide Vrtta Dana 65, 80 Janantika 23-7, 260, 308 Danda 65, 80 Jaina 7n. 305, 318-9 Dharma 13, 14, 46, 97, 103 Jainism 8 Dhíralalita 20-1, 29, 270 Jatāyu 45 Dhirasanta 20-1, 81, 246 Tavarna 212 Dhirodatta 10, 20-1, 81, 85, 95, 245, Jina 6, 235-6 247, 267, 270 Kāhala 3

Narma 67, 118, 254, 267, 269, 270, 281 Kaisiki 5, 16, 17, 63, 84-8, 90, 93, Narmadyuti 63, 254, 258, 270, 271, 308 100, 105-7, 125n, 126, 132-5, Narmagarbha 132 201, 246, 260, 308 Kāku 114n Narmasphota 132 Narmasphufija 132 Kama 13, 46, 97, 193 Nartanaka 201 Karana 56, 58, 254 Karika 4, 5, 6, 61, 126, 132, 206, Nata 145n 265, 299, 300 Năți 127 Karne 28 Nataka 4, 5, 16-21, 33, 47, 54, 81-6, Karuna 94, 100, 103, 126-7, 133-4, 88-9, 93-4, 103, 223, 232, 237, 136-8, 140-4, 147, 149-51, 154-5, 245, 263, 266, (its hero) 270, 159n, 160, 256, 260, 275, 290 279, 299, 300, 301, 308, 311 Kārya 40, 46-7, 77 Nāţikā 5, 16-7, 30, 33, 47, 86-8, 93, Kathā 6, 8, 19, 101 199, 200, 204, 233, 237, 248, 262, Kathodghata 129-30, 297 208, 311 Kavya 6, 7, 9, 57, 147, 279 Natya 7, 8, 20, 130, 132 Kāvyasambāra 77, 268, 308 Natvarasaka 202-203 Krama 67, 254, 282, 285, 308 Natvokti 23 Krodha 80 Nāyaka 21, 115, 184 Krti 75, 76n, 254, 283 Nayıka 188 Neminātha 212 Kşatriya 18, 21, 62, 87 Nirnaya 74 Kumārapāla 209, 213-4, 218 Läsya 7n, 201 Nirodha 74, 308 Nirvahana 5, 42, 47, 50, 52-3, 73-4, Lāsyānga 99, 102, 106, 247 78, 97, 99, 104, 262 Lekha 80 Nirveda 288 Mada 80 Niyatapti 47-8, 52, 54, 261, 308 Mahākāvva 29 Mālava 218, 274n Nomenclature 198-9 Oias 80 Māyā 80, 153 Paribhāṣā 14 Modes of address 196-8 Paribbāvanā 60, 65, 284 Mokşa 13, 14 Parigühana 76 Mrdava 108, 118, 119, 123, 252, 259, 269 Parikara 56-7, 59, 79n, 254, 255, 261 Mudrālamkāra 237 Parinyasa 56-7, 59, 79n, 254, 255. 281, 284, 309 Mukha 42, 50-3, 55, 56, 61, 74, 77, Parisarpa 65 97, 99, 104, 128, 247n, 257, 310 Pariyartaka 131 Nadi (-ka) 96 Naiskrāmikī 178-9, 309, 311 Páráva 236 Paryupāsana 62 Nala 228-4, 238, 248 Pataka 40, 42-3, 55, 255, 309 Nali(ka) 108, 118, 253, 259, 272

Nandi 5, 176-8, 246

Patākānāvaka 19, 46, 185

Patākāsthānaka 43-45, 111-2, 238, Praveśaka 16, 31-3, 38-9, 56, 97n, 254, 280-1, 309 257, 263, 309 Phala 40, 42 Pravešiki 178, 182, 246, 309, 311 Phalagama 47, 49, 52, 54, 93 Pravrttaka 129-30, 297 Prayatna 48, 261, 309 Pindibandha 202 Plagiarism 12, 13 Pravogatiśava 129-30, 297 Poetics 285, 192, 295 Preksanaka 201 Pragama(ya)na 64 Prevas 153 Pragbhava 77 Prenkhana 201n Prahasana 16, 85n, 93, 101-3 106, Prologue 41, 56, 121, 323 108, 134 Pūrvabhāva 77-8, 251, 254, 268, 283 Prahelikā 118, 124 Pürvavākya 251 Pürvaranga 73, 128, 130-1, 176-7, Prakarana 5, 16, 19, 33, 47, 81-6, 88, 180-1, 249, 296, 302, 318 90, 91, 93-4, 101, 108, 221-2, 225, Puspa 64, 309 232, 241, 246, 254, 266, 271, 317 Rama 14, 18, 22, 42-3, 45, 57, 65, (i) Suddha 84 69, 121, 147, 172-3, 275, 298 (ii) Sankirna 83-4 Rasa 5, 7, 9, 28, 79, 107-8, 125, Prakaranikā 5, 16-7, 30, 33, 47, 127n, 133-4, 135-164, 173, 246, 88-93, 205, 206, 248, 301, 309 247n, 258, 266, 275, 285-7, 295, Prakari 40, 45, 55, 255, 309, 311 298, 310, 312-4 Prakarināyaka 19, 46, 185 Rasadosa 161-4, 278, 285, 289 Prakāśa 23. 309 Rāsaka 90, 202, 204-5 Prakrit 18, 126 Rati 136n, 140 Prapañca 108, 112-3, 253, 281 Raudra 78, 93, 38, 103-5, 131, 133-4, Ргарада 59, 254, 268, 285 136, 140, 147, 149-51, 155-6, Prāpti 59n, (vide Prāpaņa) 159n. 275 Praptyasa 47-9, 54, 93, 261, 309 Ravana 14, 18, 22, 42, 57, 61, 69, Prarocană 73, 126, 130-1, 268, 284, 318 70. 275 Prarthana 66-7, 271 Rodha 61 Prasadiki 178, 246, 309 Rsabhadeva 236 Prasanga 280, 282 Rūpa 65-6, 271, 280, 284 Prāsangika, Vide Vrtta Rüpaka 14-18, 81, 89, 90, 92, 101, Praśasti 77-8 107, 123, 176, 200, 205-6, 238, Prastāvanā (vide Āmukha), 97, 121, 245, 248-9, 277, 279, 295, 299, 123, 127n-8, 131, 249 304, 318 Prastbāna 201, 204 Sādhāraņīkarana 147 Pratibha 11, 141, 244n, 276 Sähasa 80 Pratimukha 5, 42, 50-1, 53, 55, 60-1. Sakāra 186 97, 262, 309 Sakti 71-2, 254, 258, 271 Pratināyaka 95, 105, 185, 248 Sakuntala 23n

Siddharaja Jayasimha 210, 218-19 Sallapaka 131 Sītā \$2, 42-3, 122, 147, 298 Sama 64, 80, 256 Sama 65, 80 Soka 140, 143-4 Sraedhara 98, 234 Samādhāna 284 Sravana 45 Samithi 124 Srigadita 200, 204, 276 Samāhiti 56, 58, 254, 310 Śrfoāla 212, 215n Samanyabhinava 175 Śrngara 17, 29, 51, 78, 86-7, 89, 94-5, Samavakāra 5, 16, 17, 19, 29, 30, 99, 102-3, 107, 131-4, 136, 146, 33, 81, 93-9, 104, 249, 310 147, 149-51, 158-4, 159n-61 Sameva 76 -- Sambhoga 154 Sambhrama 68, 72, 74 - Vipralambha 144, 154 Samghātya 131 Stambha 170 Samgraha 6.5 Sthāpaka 127 Sampheta 72, 78, 267, 268 Sthapana 127n Samsaya 284 Sthayibhava 78, 135-6, 143-4, 146-6, Samyā 201 164-5, 247n Samvarana 80 Stotra 221-2 Sañcāribhāva 143 — (of Kāmacandra) 235-37 Sandeha 60, 65, 115 Subhāsita 235, 239 Sandhi (i) Juncture 5, 16, 19, 50-6, Sugriva 22, 42-3 73, 78, 80, 86, 92-3, 97, 99, 104, Sukha 150 122, 201, 248, 266, 310 Sütradhāra 35, 127-8, 201 (ii) a Sandhyanga 74, 78, 254 Sandh vanga 5, 28, 56-79, 86, 122-3, Svagata 23 Svapna 80 132n, 238, 246, 247, 250, 298, 313 Tāṇḍava 7n Sandhyantara 80, 246, 250, 320 Tāpa (-na) 63 Sangita 9 Tarka 284 Sanskrit 126 Totaka 69, 258, 308 Santa 103, 127n, 131, 136, 140, 149, Trotaka 18, 69, 205-6 152-3, 157-8, 159n, 166-7, 248, Trigata 108, 114, 124, 253 272, 288 Tripatākākara 24, 25, 27 Santvana 61-2 Sardūlavıkridita 98 Tristubh 99n Udabrti 67, 254, 270, 808 Sastra 61, 293 Udavana 21, 30, 34, 44, 57, 66 Sataka 287 Udbheda 56, 58, 254, 284 Sattaka 15, 17, 18, 88n, 199, 200, 204-206, 276, 277, 280 Udehatvaka 108, 119-21, 124, 129, 253, 259, 308 Sattvika Abhinava 174-75, 310 Sattvikabhāva 171, 250 Udvegs 67-8, 71, 270 Upaksepa 56-7, 59, 79n, 255, 267, Stevati 5, 16, 100, 125n, 126, 131, 281 133-4, 350, 310

Viskambhaka 16, 31-33, 38-9, 56, Upanyāsa 64 97n. 257, 265 Uparūpaka 86, 89-90, 107, 199-206, - Suddha 32, 38 245, 250, 280, 290, 304 Sańkirna 32, 38-9 Upasti 75, 251 Vita 83, 101, 106, 186, 196, 252, 310 Usnik 98 Utsrstikāńka 5, 16, 93, 104-5, 259, 307 Vitarka 71 Vithi 5, 16, 93, 105-8, 123, 127, 248, Uttara 120n, 124 310 Utthāpaka 181 Vācika 127, 299, 310 Vithyanga 64, 95, 102, 105, 107-24, 127, 129, 238, 249, 266, 298 Vācika Abhinava 100, 172-3 Vadha 80 Viveka 4, 5 Vaira 62, 64, 298 Vrtta (1) Plot-Adhikārika 22 Vakkeli 64, 108, 116-8, 124, 281 -Prāsangika 22, 42 Vakrokti 123-24, 164 -Sūcya 22, 37 Vākvadosa 289 -Pravoiva 22 Varna 62-3 -Abhyūhya 22 Varnasamhāra (or Varnasamhrti) 62, -Upeksya 22 254, 271, 282 (ri) Metre -Ardhasama 98 Vatsala (Rasa) 153 -Vişama 98 Vibhāva 61, 78, 80, 135, 144, 146-9, -Vedic 98.9 153, 164, 246, 310 Vrtti (commentary) 4, 5, 206 Vibodha 74 - (Style) 16, 63, 73, 84, 86, Vicalana 71-2, 271 101-2, 104-8, 125-35, 204, 206, 249, 266, 296, 299, 301 Vidarbha 132n Vyabhicāribhāva 71, 78, 80, 135, 144, Vidhāna 60, 284 Vidrava 68, 71-2, 78, 97-8, 271 147, 149, 163-4, 165-70, 246, Vidūsaka 35, 63, 83, 108, 117, 127, 250, 262, 289, 290, 310 155, 186-7, 241-2, 250, 252, 299, Vyājastuti 119, 124 310 Vyājokti 122 Vilāsa 17, 60-1, 78, 254 Vyavasāya 73-4, 254, 272 Vilobhana 56, 59, 254 Vyayoga 5, 16, 33, 47, 92-4, 221-2.

### (B) Works and Authors

301, 310

Yatna 47-9, 55

Vyutpatti 12

Abhijānašākuntala 10n, 23n, 52, 60, 75, 90, 129, 141-2, 155, 174n, 181, 183n, 239 Abhinavagupta 15, 19. 24-5, 35-8,

Vira 51, 78, 93, 98-9, 131, 133-4, 136,

149-52, 156, 159n, 160, 264n, 275

Vimarsa 97, 103, 301

Virodha 71, 72, 271

41, 45n, 59, 61, 63, 76, 80, 90, 98, 100n, 102n, 104, 112, 114, 126n, 134, 138, 149n, 151-2, 159, 202-4, 251-65, 277n, 283, 293, 311

Yukti 56, 60, 65-6, 73, 258, 284

Abhinavabharatt 6, 18n. 24n. 29n. 32n, 33, 35n-38, 41n, 43n, 44, 51n, 52, 53, 55n, 57, 58n, 63n, 65n-Bharatamallika 3 67n, 69n-71n, 73n, 77n, 80, 81n, 84n, 87, 95n, 98n-100n, 102n-5, 109n, 11ln-2, 114n-20n, 125n, 315-6 128g-133, 136n, 138n, 192n, 193n, 201-5, 251-65, 277, 279, 285, 298, Bhattatauta 139n 299, 303, 321-2 Abhinavarāghava 130 Adidevastava 222 Aksapāda 291 Alamkāracintāmani 305 Alamkaramahodadhi 305 Amarakośa 128n Bheijala 255 Anandavardhana 152, 158, 159, 285 Bhimata 116 Anangasenāharinandī 70, 317 Anareharāehava 25n. 178 Anekārthakairavakakaumudī 217 Anekarihasameraha 217 Bilhana 233n Apahnutidvātrimšikā 221, 235 Apte V. S. 96, 104n

Arthantaranyasadvatrimsika 221, 235 Athavale R. B. 177n Aufrecht 3 Analoka (Daśarūpakāvaloka) 13n. 20n. 45n, 102n, 104n, 142n, 265, 304

Bālabhārata 181 Balacandra 214-5, 218, 235 Balbir G. K. 23-4 Bälikävañcitaka 111

Bāna 12 Bhaktyatiśayadvätrimśikā 222, 236 Bhaktirasāyana 139

Bhāmaha 11, 13, 67n, 279, 285 Bhānudatta 190

Bharata 8, 10, 14, 15-7, 20-1, 23, 34, 36-7, 62, 71, 73n, 80, 90, 92, 94n, 98, 145, 112-3, 121, 126, 133-4, 136, 138, 149n, 151-2, 154, 157, 164n, 166, 171, 177, 186-7, 190, 194, 197, 245-51, 279, 291-92, 293, 300-1

Bhartrhari 243n

Bhasa 10, 21, 91, 94, 228, 239, 240,

Bhat G. K. 187

Bhattanārāyaņa 161

Bhattikāvva 3

Bhavabhūti 84, 91, 151n, 198, 232, 238-41, 246, 292

Bhāvaprakāśana 25, 87, 99, 113, 182n, 200-3, 205, 290

Bhoja 55n, 70, 90, 109n, 139n, 153, 204-5, 276, 280-2, 283, 293

Bhojaprabandha 210

Buddhiprakāša 217

Brhattipanikā 219, 232

Buhler 217 Candraprabhasūri 209-10

Candralekhā 88n, 187n Candralekhāvijaya 217

Caturavijayamuni 220n Chalitarāma 121-2, 128

Dandin 12, 136n, 138n-9n, 227, 279, 285

Daridracărudatta 91

Daśakumāracarita 8, 227

Dasarapaka 6, 17, 24n, 25, 34, 35n, 42n, 45, 55, 56, 57, 58n, 61n, 62, 63-9n, 71n, 72n, 73n, 74, 75n, 81n, 84, 86n, 87, 89, 90n, 93n, 95n-6n, 99-100, 102n, 105-8, 110n-21n, 126n, 129-32, 134-5, 151-2n, 154, 157, 168n, 171, 186n, 192n, 194n, 205, 245, 265-274, 279, 291, 298, 302-3

Jackson & Ogden 151 Dattila 15 De S. K. 3n, 101, 224 Jagannatha 6n, 139n, 290 Jagirdar R. V. 39, 53 Deshpande 139n Jainastrotrasamgraha 218n, 221n, Devacandra 217 Devendra 217 Devicandragupta 61, 66, 82, 114, 179, Jainastrotrasandoha 220n 303, 316 Jāmadagnyajaya 93-4 Dhananjaya 15, 17, 21, 94, 152, 190, Jinamandanagani 209 265, 291, 343 Jinastrotra 222 Dhanika 13n. 21, 92, 104, 114, 142n, Jinastutidvātrimsikā 221, 236 Kādambarī 8 151, 152, 157, 171, 204-5, 265, Kālidāsa 7n, 10, 12, 90-8, 142, 161, 272, 302 Dhruva K, B. 182 187, 198, 218, 238-9, 240-1, 294 Dhvanyāloka 11n, 12n, 61, 152n, 158n, Kallinātha 15p 161, 241n, 279, 285 Kanada 231 Dodhakapañcaśati 215, 221, 235 Kane P. V. 209n, 282n, 304 Kapadia H. R. 220n Doshi Bechardas 209n Dravyālankāra 216-7, 221-2, 228, 296 Karmarkar R. D. 25 Drstantagarbhaiinastutidvatrimśika Karnasundari 233n 222, 236 Karpūramanjari 18n. 113. 199. 225 Encyclopaedia Britanica 245n Katıciddur gapadavyakhya 217 Kaumudīmstrāņanda 210-1, 219, 221, Frazer R. W. 30 Gandhi L. B. 209n, 220n, 221n 225-7, 243 Kavi M. R. 282n Gaudavaho 91n Kāvyādarša 9n, 12n, 136n, 285, 289 Ghosh M. 120a K*āvyādaršasamketa* 46n Gode P. K. 282n Gunacandra 3, 4, 8, 216-7 Kāvyālamkāra (of Bhāmaha) 9n, 11n. 13n, 67n, 285; - of Rudrata Gupta C. B. 135 Gupta R. 139, 306 158n Kavyalamkarasuira 138n Haas G. 43n Kāvyamimāmsā 13, 134n, 289, 292 Haimabyhadvyttinyäsa 221 Kāvyānuśāsana 13n, 87, 138-9n, 163n-Haribhadra 220 4n, 168n, 199, 200-2, 204-5, 274-9, Haripāla 139 Harsa 25, 228, 239 291, 302, 305, 322 Harsacarita 8 Kāvyaprakāśa 9n, 11n, 13n, 82n, Hayagrivavadha 163, 278, 288 119n, 123n, 124n, 139n, 142n, Hemacandra 14, 61, 87, 90, 139, 149n 143n. 163n-4n, 166n, 279, 285, 168n, 206, 209, 210, 213-20, 274, 287-9 279, 291, 293, 299, 303 Kāvyaprakāšakhandana 140, 290 Hemacandrācārya 209n Keith A. B. 92, 94, 101, 103-4, 107, Indulekhā (Vithi) 114, 281 223, 227-8, 301n, 304

Kohala 15, 18, 36-8, 100n, 105, 204-5. Modi Ramial 217 Mycchakatika 46n, 67, 72, 76-7, 84-5, 253 Kosalika 22 91, 109, 155, 186, 188, 190, 240n, 241. 272 Krishnamachariar M. 204n, 304n Kriyapavana 64-5, 71, 77, 110, 121, Mudrārākşasa 41n, 44, 16-7, 112, 163 118, 281, 316 Kulkarni K. P. 56 Mudritakumuda 217 Kulkarni V. M. 112 Munshi K. M. 217 Kumārabālacarita 213 Munisuvraladevastava, 222, 236 Kumārapālaprabandha 209 Murāri 181, 237, 239, 240 Kumārasambhava 162, 163, 294 Nagananda 30, 43n, 60, 113, 160-in, Kumāravihāraprašasti 217 225, 228, 252, 287 Kumāravihārašataka 220, 233-4 Nalavilāsa 29, 34, 43n, 45, 63, 64n, Kundamālā 47 74, 109, 119, 13), 289n, 210, 216, Kusumaśekharavijaya 105 221-24, 229, 238-43, 214n Levi S. 24 Nājakalakṣaṇarainakośa 24n, 34n, 36; Lollata 139n, 144n 58, 62, 66-7, 70, 90, 93n, 94, 109: Macdonell A. A. 218 113n, 200, 202, 279, 282-5, 316. Madhusüdanasarasvati 139 320 Madhyama (Vjāyoga) 21, 94 228 Nata-saira 292 Mahābhāraia 91, 152, 221, 227, 239, Nātyašāstra 9n, .0n, 11.0, 15-6, 20n, 212, 292, 319 21n, 24n, 37-8, 41n, 42, 43n, 44, Mahābhāsya 292 57, 58n, 59n, 62, 65-7n, 68n, 68n, Mahāvīra 21 70n. 73n, 74n. 75n, 76, 81, 87-Mahaviracarıta 33, 162, 275, 294 91n, 93n, 94-6, 98n, 99, 104nc Mahendrasüri 217 106, 114n-6n, 118n, 120n, 122, Mālaiimādhava 31, 84, 85, 91, 239, 126n-7, 129-36n, 138n, 148n-50, 241, 246, 294 154, 166n, 17(n, 173n-5n, 176-8, Mālavikāgnimitra 7n, 35, 69, 75, 90, 180, 186n, 193n-5n, 191, 295. 108 245-51, 300, 303, 304, 320, 322; Mallikāmakaranda 206, 216, 221, Nomistava 212, 236 230-2, 243n Niehantukośa 217 Mammata 14n, 119n, 139, 157-8, Nirbhayabhima 210, 216, 2199. 221, 163n-4n, 166, 277, 285, 293, 299 227-8, 239, 242 Mānamudrābhanja a 217 Nirukta 178n Mankad D. R. 89, 92, 94n, 101, 106, Pāndavānanda 19.) 180n, 199n, 205n, 306 Panint 291 Manoramāvaisarāja 116 Pārthavijaya 61, 63-5 Patanjalı 292 Markandeya 15n

Mayapuspaka 41n

Merutungasüri 209, 111-12, 214, 219

Pathaka R. V. 243

Peterson P. 3

Rasatarangini 153a Pingala 291 Prabandhacintāmani 209, 21 l-2n, 214, Ratnamandiragani 209-10 217, 219 Raināvalī 28. 29. 34-5, 41. 43-4, 48. 51, 57-8, 63-70, 72, 74-78, 88-9, 109, 112, 117-8, 128, 163, 233n, Prabandhakośa 209, 214, 217 Prabandhasata 215, 219-2) 239, 252, 255, 257, 264n, 269, Prabhäkara 139n 270, 275, 283, 294 Prabhavakacarita .0 1-12n, 217 Rgveda 220n Pramānamimāmsā 291-2 Rohinimyganka 221, 232 Prasadadvatrimsika 221, 236-7 Rudrabhatta 138 Prasannarāghava 241n Rudrata 153 Pratimäniruddha 79n, 80, 255 Sādhāraņajinastava 213, 222, 237 Pravocābhvudava 281 Sagaranandi 282 Priyadaršikā 89, 233n Sahal K. 142-3, 306 Punyavijavaji Mahārāja 219, 221 Sahasralingaprasasti 212, 215n Purālanaprabandhasamgraha 215, 235 Sāhityadar pana 29n, 34-5, 64, 69, Purobit N. B. 25n 88, 90, 91n, 95n, 99, 102n, 105, Puspadusitaka 70, 76, 82, 84, 255, 108, 114, 116-7n, 124n, 135, 19tn, 194, 199, 200-4, 206, 304 Rādhāvi pralambha 79n, 255 Sākalva 15n Rāehavābhyudaya 52, 61, 71, 76, 133, Sandesara B. J. 202n, 217, 306 221, 228, 232, 233n, 239, 242 Sangitarainākara 157, 202 Raghavan V. 11, 30n, 91n, 108, 125n, Śańkuka 87, 106, 139n, 293 127n, 132n, 135n, 151n, 178n, Santidvatrimsika 222, 236 180n. 282, 283, 304, 313, 316, 322 Sarasvalikanthäbharana 125n, 181 Raghuvamsa 141n, 161n, 240 Sarmişthayayati 105 Raghuvilāsa 31, 52, 65, 69, 70, 110, Särngadharabaddhati 180 116, 130, 210, 211, 221, 228-30, Satyahariścandru 28, 30, 51, 53, 210, 232, 238-9, 242 216, 221, 224, 225, 242-3 Raghuvilāsanātakoddhāra 230 Shah U. P. 317n Rājašekhara 13, 91n, 113, 181, 209, Shakespeare 142, 147n 214, 239, 240, 292 Shelley 141 Rāmābhyudaya 43, 80, 115, 255, 260, Strigaramanjari 190 265, 280 Śripāla 212 Rāmāvaņa 45, 239, 242, 319 Siddhahemabyhadvytti 217 Ranganātha 292 Siddhicandragani 140, 290 Rasacandrikā 144, 153n Sirisirivalakahā 319n Rasagangādhara 153n Snätasyä 217 Rasakalikā 138 Someśvara 17, 45, 46n Rasamañjari 190 Śrngaraprakaśa 17, 18, 46n, 55n, 70, Rasārņavasudhākara 26, 31, 87-8, 109n, 121n, 199, 200-4, 276, 186n 280-3, 290

Sudraka 91, 187, 239-40n, 241 Suktiväsakumära 70 Svapnavāsavadatta 21, 66, 91, 303, 315 - 6Taittiriyopanişad 151n Tāpasavatsarāja 22, 41n, 73. 75, 256 Tarangadaita 84 Trivedi K. H. 36n, 41n Udattaraghava 60, 179, 255 Udayacandra 217-8 Udbhata 98 Udayanacarita 267 Upādešalarangiņi 209-10, 21 ln Upadhye A. N. 88n, 187, 2 0 Upamiti prapancakathāsāroddhāra 217 Urubhanga 94 Uttarādhyayanasūtra 319n Uttararāmacarita 23, 34, 72, 111, 117, 121 Vägbhata 305 Vägbhatälamkara 305 Vākpatirāja 91 Vakroktiprakāšikā 395

Valmiki 229n

Vāmana 1390, 299n

Szágárasataka 943n

Sudhākalaša 119, 235

Vanamālā 221, 233 Vardhamānagaņi 217 Vāsavadatiānstiavāra 30 Vasunāga 255 Veda 319 Venisamhāra 30. 48. 51-2, 57-60, 64-74, 79, 112p, 119, 122p, 128, 131, 133, 161, 253, 255, 260, 269, 270, 275, 276, 281, 285, 294 Vidhivilasita 52 Vikramorvastya 1, 71, 90, 114, 116, 152n, 183n Vilaksadurvodhana 64 Vićakhadatta 316 Viśvanātha 89, 95n, 139n, 290 Viśveśvara-Ācārya 153, 221n, 274n, 320n-2 V vatirekadvätrimiikä 213, 221, 236 Watve K. N. 139, 143 Wilson H. H. 86, 101, 106n, 193n Winternitz M. 305 Yādavābhyudaya 74, 77, 216, 228, 233, 242 Yaduvilāsa 221 Vasascandra 217 Yaska 126n, 178 Yogaśāsira 218 Yugādidevadvālrimšikā 221, 286

### ERRATA

| Page | Line         | Incorrect  | Correct        |
|------|--------------|------------|----------------|
| 5    | 14           | Sättvatī   | Sätvati        |
| 24   | 38           | ND. p. 281 | ND, p. 31      |
| 67   | 26           | NIR        | NLR            |
| 71   | 38           | DRI        | DR             |
| 101  | last         | (1-2)      | (Šāk. I,2)     |
| 116  | 10           | exemple    | example        |
| 142  | 8            | commedies  | comedies       |
| 142  | 35           | the        | delit          |
| 193  | 14           | I alita    | Lalita         |
| 193  | 20           | faigned    | feigned        |
| 193  | 21           | cathes     | catches        |
| 195  | 33           | Piśaca     | such as Piśāca |
| 274  | 31-2         | Pandits    | Pundits        |
| 278  | 19           | pespicuity | perspiculty    |
| 293  | 84           | restricton | restriction    |
| 315  | last but one | literaturo | literature     |
| 315  | last         | aeference  | reference      |
| 320  | 13           | wich       | with           |
| 321  | 31           | स णा       | सदुणा          |

# वीर सेवा मन्दिर